|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

#### श्रीः ।

# श्रीमती महारानी भारतेथरी विक्टोरिया का चरित्र.

निसको

"श्रीवेङ्कटेश्वरसमाचार" के संपादक महता पं० लज्जारामजीश्वामीसे निर्मितकराय,

खेमराज श्रीकृष्णदासने वंवई

निज "श्रीवेङ्क्टेश्वर" स्टीम् पेसमें मुद्रितकर प्रसिद्ध किया.

संवत् १९५८, सन् १९०१ ई०

सर्वाधिकार "श्रीवेंकटेश्वर" मेसाध्यक्षने स्वाधीन रक्खा है.

DeN'STHALL VIDEALLIS

Addition to 11677.

The of Receipt

राज्य और भारतवर्षमें नो २ विशेष घटनायें हुई उनका भी इसमें समावेश कि-यागया है। उनमें से कईएक घटनायें ऐसी हैं नो अभीतक पूर्ण रूपपर हिन्दी नानने वालोंके दृष्टिगोचर नहीं हुई थीं। भाषा इसकी नहींतक होसका सरल की गई है और मुझे आशा है कि इससे पाठकोंको उपन्यास और इतिहास पढ़ने का संयुक्त आनन्द होगा॥

महारानी जैसी रार्जीय की उपमा पानेवाली महाज्ञाया का चित्र और सा-ही उनके ज्ञासनकी मुख्य २ घटनाओं का संग्रह कर उन्हें यथा स्थान रखने में मुझे कहांतक सफलता हुई है इसका उद्धेख करना मेरा काम नहीं है। प्रथम तो में हिन्दी का मुलेखक नहीं, दूसरे विलायत से हज़ारों कोस रहकर एक भारत वासी को ऐसा कार्य संपादन करने में बड़ी कठिनता पडसकतीं है, तीसरे यह कार्य अधिक काल में होनेका था किन्तु मुझे इसके लिये बहुत थोड़ा अवकाज़ मिलसकाथा। ऐसीदशामें जो कुछ मुझसे बनसका उसीपर संतोष कर आज यह पोथी हिन्दीरिसकों के समझ रखताहूं। इससे पहले जिन पुस्तकों की मेंने रचना की है उनका पाठकोंने आदर कियाह इसीकारण इस यहत्कार्य के करनेका मुझे साहस हुआहै॥

मेंने इस पुस्तक को चार भागोंमें वांटा है। प्रथम में श्रीमतीका चरित्र, दूसरे में श्रीमतीके शासन कालकी विशेष घटनायें, तीसरे में विटिश राज्य और भारत वर्षकी उनके समयमें जो कुछ उन्नति वा परिवर्तन हुआ उसका दिग्दर्शन और चौथेमें श्रीमान सम्राद् सप्तम एडवर्ड का चरित्रहै। इनके अतिरिक्त इसमें महारानी का वंशवृक्ष और पुस्तक की शोभा बढानेके लिये २७ सुंदर दर्शनीय चित्रभी लगाये गये हैं।

उपन्यासों की रचना और अन्य भाषाकी पुस्तकों के अनुवाद की अपेक्षा इतिहास और चरित्र लिखने का काम किंदन होता है। उपन्यास लिखनेमें रचियता की लेखनी जितनी स्वतंत्र होती है उतनी इनमें नहीं होती है। इसकारण संभवहै कि बहुत ध्यानपूर्वक लिखने पर भी इसमें कोई त्रिटि रहगई हो। इसके सिवाय समयकी संकीर्णतासे जो त्रुटियां रहसकती हैं उनका संकेत में ऊपर करचुका हूं इसीकारण इसमें कहीं २ अञ्चिष्टियां रहगई हैं इसी लिय पुस्तक के अत्में शिक्षपत्र लगाया गया है।

## भूमिका।

श्रीमती महारानी भारतेश्वरी विक्टोरिया महोदया वास्तवमें महाज्ञाया थीं। उनका प्रजापर पूर्ण प्रेमथा और प्रजा उन्हें अन्तः करणसे चाहती थी। वह प्रजाके सुख दुःखका अपना सुख दुःख समझर्ता थीं और समय २ पर अपने सहुणोंसे प्रजा के चित्त में सद्वुणों को स्थान देने का प्रयत्न किया करती थी । उनक ६३ वर्ष के शासन में विटिश जातिने धन, विद्या, बल और उद्योग में असाधारण उन्नति की थी और राज्य की वृद्धि होते २ उसे यह उपमा दीजाने लगी कि "महारानीके राज्य में कभी सूर्य का अस्त नहीं होता है"। वह द्या की मूर्ति थीं और इसीसे भारतवासी उनका मातासे बढ़कर आदर करते थे। युरोप, एमेरिका और एसिया खंड के राजा और प्रजा की उनपर पूर्ण पूज्यबुद्धि थी और जिन २ राज्यों की इंग्लैंडसे पीढियों से शत्रुता चला आती है वे भी महारानी की प्रशंसा करते थे । राज्यप्रवंध का उचित संशोधन, दया का संचार और प्रजापालन के सिवाय उनकी प्रतिभक्ति अप्रतिम्थी और उनका सचरित्र भारत वर्ष की उन सती रमिणयों के समान था जिनका नाम स्मरण करने से हमें विशेष आनन्द होताहै । वह ईसाई धर्मपर जैसे दृढ आस्था रखती थीं उसी तरह भिन्न:२ देश की जुंदे २ धर्म मानेन वाळी प्रजा को अपने २ धर्म के अनुसार चलते हुए देखकर उन्हें अधिक हर्ष होता था। राज्य प्रवंध का अपने ऊपर भारी वोझा होनेपर भी वह अपने वालकों के आचरण सुधारने और उन्हें योग्य शिक्षा दिलाने में कभी ब्रिटि नहीं करती थीं। और इन्हीं कारणों से भारतवासी उन्हें देवी की उपमा दिया करतेहैं। ऐसी दयामयी महारानी का विस्तृत चरित्र हिन्दी भाषा में अवतक कोई न था और इस कारण यह इस विषय की प्रथम पुस्तकहै । मुझे आशाहै कि, जो महाशय इसे ध्यानपूर्वक पट्टैंगे उन्हें अपूर्व आनन्द होगा। सज्जनों के चरित्रों से जितनी शिक्षा मिलना संभवहै वह इस में विद्यमानहै । इसमें श्रीमतीके चरित्र के अतिरिक्त इनके शासनकाल में ब्रिटिश



श्रीमती भारतेश्वरी महारानी विक्टोरिया। जन्म १८१९. मृत्यु १९०१.

| विषय.                                      |           | पृष्ठांक. |      |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| र्मचारियोंको उत्तेजना और सत्कार            | ••••      |           | १४२  |
| ाजनेतिक कामों में प्रभाव                   |           | ••••      | १४६  |
| क्रेटे मोटे चुटकुले                        | •••       | ••••      | १५७  |
| श्रीमतीकी सुवर्ण ज्यूविली                  | ••••      | ••••      | १५१  |
| भीमती की हीरक <b>ज्यू</b> षिली             | ••••      | ••••      | १५३  |
| <sub>ध्य</sub> जामेम का आन्तिम उदाहरण      | ••••      |           | 944  |
| महारानी की अन्तिम वीमारी                   | ••••      |           | १५९  |
| 'महारानीकी मृत्यु और संसारमें शोक          | •••       | ••••      | १६१  |
| र महारानी की समाधि                         |           | ••••      | १६५  |
| ू: भारत वर्षमें शोक और वाइसराय का व्य      | ाख्यान    | ••••      | १६६  |
| है महारानी पर भारतकी प्रजाका प्रेम         |           | ••••      | १७३  |
| र्थं श्रीमतीको भारतमें स्मारक              | •••       | ••••      | ર હહ |
| । श्रीमती को आशीर्वाद                      | •••       | ••••      | १७६  |
|                                            |           |           |      |
| ( दूसरा भाग                                |           |           |      |
| श्रीमतीके शासनकी सु                        | पुरुष घटन | ार्ये.    |      |
| प्रथम वर्षकी तीन वार्ते                    | •••       | ••••      | ०० १ |
| काबुलका मथम युद्ध                          | ••••      | ••••      | 200  |
| ३ व्यापारकी स्वतंत्रता और वाप्य यंत्र      | ••••      | ••••      | १७९  |
| प्र चीनसे लड़ाई, अदनका वंदर और दास व       |           | ••••      | १८१  |
| सोमनाथके मंदिरके किंवाड                    |           | ••••      | १८२  |
| द सिंधके अमीरों और ग्वालियर नरेशसे युव     | इ         | ••••      | १८५  |
| 🕒 कंपनी और लाट साहबकी खटपट 🕟 .             | ••••      | ••••      | १८६  |
|                                            | ••••      |           | २८७  |
| ९ इंग्लैंडमें सूरतेक नुव्वान और भारतकी रे  |           | ••••      |      |
|                                            | ••••      | ****      | 180  |
| १ इंग्लैंडकी वृहत् पद्रांनी और बहादेशका    |           | ••••      | 888  |
|                                            | ••••      |           | १९३  |
| ३ नागुपुरकां खालसा और भारतमें तार -        |           | ••••      | १९४  |
|                                            | ****      | ••••      | १९५  |
| ेर कीमियांके युद्धके समय इंग्लैंडकी स्थिति | ••••      | ••••      | 130  |

## (१०) महारानी विक्टोरिया चरित्रकी-

| अध्य  | भाय,                                          | विषय       | ₹.          |          |         |      | पृष्ठांव | <b>7.</b> |
|-------|-----------------------------------------------|------------|-------------|----------|---------|------|----------|-----------|
| १६    | रूमकी रक्षामें तीन राज्य                      | रोंका रे   | रेल         | ••••     | ••••    | **** | •••      | •         |
| 30    | अवधका खालसा                                   | ••••       | ••••        |          | ••••    | •••• | •••      | • }       |
| 86    | ईरान और चीनसे गवर्ने                          | मेंटके र   | गुद्ध       | ••••     | ••••    | **** |          | . 1       |
| 38    | भारतवर्ष का वलवा                              |            | ••••        |          | ••••    | **** | •••      |           |
| २०    | वलवेके विषयमें राज्ञीपी                       | तेकी स     | रम्मति      | ••••     | ****    | •••• | • • •    | . 1       |
|       | भारतके नवीन प्रवन्धके ।                       |            |             | _        |         |      |          | . {       |
|       |                                               |            |             | ••••     |         |      | •••      | . 3       |
| -     | विलायत और भारतके व                            |            |             |          |         | **** | •••      | . ə)      |
|       | स्टार आफ इंडियाकी ड                           |            |             |          |         | •••• | •••      | ı         |
|       | भारतका भयद्वर अकाल                            |            |             | ****     |         | **** | ***      | - 3       |
|       | भारतवर्षका नवीन प्रवन्ध                       |            | ••••        |          | ****    | •••• | •••      | ٠ २       |
|       | एमेरिकामें युद्ध और संदे                      |            |             |          |         | •••• | ***      | ٠ २       |
| २८    | वंगालमें तूफान                                | ••••       | ••••        | ****     | ••••    | •••• | •••      | . २ः      |
|       | एवीसीनियाका युद्ध                             |            |             |          |         | •••• | •••      | . २ः      |
|       | ओड़ीसका अकाल और                               |            |             |          |         | **** | •••      | . २ः      |
|       | युद्धके विषयमें सम्मति                        |            | •           | नहर      | ••••    | •••• | •••      | . २:      |
| ३२    | कावुलके अमीरका अंवाले                         | ध्में सत   | का्र        |          | ••••    | •••• |          | . २ः      |
| ३३    | भारतमें डचूक आफ एडि                           | नबरा       | और न        | वीन रं   | श्रीधन  | •••• | ••••     | . २ः      |
| ३४    | फ्रांस और जर्मनीका संय                        | ाम         | ••••        |          | ••••    | •••• | ••••     | २३        |
| ३५    | लार्ड मेओका खून और                            | मध्य ए     | शियामें     | रूस      | ••••    | •••• | ••••     | २इ        |
| ३६    | बंगालका दुभिक्ष और ला                         | र्ड नार्थ  | ों ब्रुकर्क | ो कीर्ति | ••••    | **** | ••••     | २३        |
| ३७    | बड़ोदेके गायकवाड़का पर                        | द्च्युत    | होना        |          | ••••    | •••• |          | २३        |
| 36    | भारतवर्षकी मनुष्यगणनार                        | <b>पें</b> | ••••        | ****     | ••••    | •••• | ****     | २३        |
| 39    | श्रीमान प्रिंस आफ्वेल्सका                     | भारत       | वर्ष में    | स्वागत   |         | **** | ••••     | २३        |
| ૪૦    | श्रीमतीको "महारानी"                           | की पद्     | वी          | ••••     |         | •••• | ••••     | 23        |
| જ ક   | दिल्लीका राजसी दबीर                           |            | • • • •     | ••••     | ••••    | •••  | ••••     | २४        |
|       | भारतमें आँधी और टुर्भि                        | क्ष        | ••••        | ••••     |         | •••• |          |           |
| ४३    | रूस और रूमका अन्तिम                           | संयाम      | ₹           | ••••     | • • • • | •••• | ••••     | २४        |
|       | भारतके समाचार पत्रोंकी                        |            |             |          | ••••    |      | ***      |           |
| ४५    | काबुलका अन्तिमयुद्ध और                        | र रूसी     | चाल         | ••••     | ••••    |      | ••••     |           |
| SE :  | अनेक नवीन आविष्कार                            | •          | ••••        |          | ••••    |      | ••••     | -         |
| ନ୍ଦ । | पंजाबके गोवधपर बखेडा<br>मिसरमें अँगरेजी राज्य |            | ••••        | ••••     | ****    | 4011 | ••••     |           |
| १८।   | मिसरमें अँगरेजी राज्य                         | ••••       | é           | ••••     | ****    | **** | ••••     | २५        |

#### श्रीः ।

## श्रीमती महारानी विक्टोरिया चरित्रकी-अनुक्रमणिका।

|                          |           |           |                 | •    |      |         |     |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------------|------|------|---------|-----|
| ध्याय.                   | 1         | विषय.     |                 |      |      | ष्टषांक | ,   |
| ,                        | (ম        | थम भ      | ाग)             |      |      |         |     |
| े इंग्लैंड और महारानी    | क माता    | 19ता      | ••••            | •••• | •••• | ••••    | 3   |
| । महारानी का जन्म        | ••••      | ••••      | ****            | •••• |      | ••••    | Ę   |
| ३ बाल वय                 |           |           |                 |      |      |         |     |
| ३ शिक्षा                 | ••••      |           | ••••            | •••• | •••• | ••••    | १४  |
| । राजकुमारीका प्रथम नृ   | त्य और    | सौंदर्य   |                 | •••• | •••• | ••••    | 30  |
| राज्यासनकी आशा           | ••••      | ••••      | ••••            | •••• | •••• | ••••    | 20  |
| 🕌 राज्यारोहणसे पर्वकी वि | बेडोष घट  | नायें     |                 |      |      |         | 2 % |
| राजा विलियमकी मृत्य      | · · · · · | ••••      | •               |      | •••• |         | 24  |
| सिंहासनारोहण             | ••••      | ••••      | ••••            | •••• | •••• | ••••    | २९  |
| ज्ञासनारंभ               |           |           | ••••            |      |      |         | 38  |
| गिरुड हालका दरबार        | और पह     | ली पार्वि | <b>ज्यामेंट</b> | •••• | •••• |         | 39  |
| ज्याभिषक                 |           |           |                 |      |      |         |     |
| ान गृहका जाल             | ••••      | ****      |                 | •••• | •••• | ••••    | ५१  |
| नकुमार एळवर्टसे ।        | ग्णय      | ••••      | ••••            | •••• | •••• | 7***    | 43  |
| यका मकाश                 | ••••      | ••••      | ••••            | **** | •••• |         | 46  |
| , लियामेण्टकी सम्मति     | १ और र    | ाञ्कुमा   | रका सर          | कार  | •••• | ••••    | 69  |
| <sup>.</sup> वाहोत्सव    |           |           |                 |      |      |         |     |
| ्वाह्में भोज             |           |           |                 |      |      |         |     |
| हागरात और दम्पति         | का प्रेम  | • • • •   |                 | •••• |      |         | 90  |
| म्पत्यसुख और दंगति       | पर गो     | ली        | ••••            | **** | •••• |         | બર  |
| गर्भा रानी               |           |           |                 |      |      |         |     |
| ।जकुमारीका जन्म          |           |           |                 |      |      |         |     |
|                          |           |           |                 |      |      |         | •   |

## (८) महारानी विक्टोरिया चरित्रकी-

| अध्याय.                                | वि      | षय.    |          |      | षृ    | ष्ट्रांक,       |
|----------------------------------------|---------|--------|----------|------|-------|-----------------|
| २४ युवराजका जनम                        | ••••    | ••••   | ••••     | •••• | ••••  | 66              |
| २५ पुत्रपुत्री की शिक्षा               | ••••    | ****   |          | •••• | ****  | 62              |
| २६ इंग्लैंड में हलचल और                | श्रीमती | का नार | <b>Ŧ</b> |      | ****  | ८४              |
| २७ प्राणसंकट                           | ****    | ••••   | ••••     | •••• | ••••  | دلوان           |
| २८ फ्रांस और बेल जियमकी य              | गत्रा   | ••••   | • • • •  | •••• | ••••  | 28              |
| २९ इवशुर की मृत्यु                     |         | ****   |          | **** | ****  | ٠٠٠ د الله الله |
| ३० फुटकर वाते                          | ••••    | ****   | ••••     | **** | ••••  | ٠٠٠ ٩٠ عا ١٠٠   |
| ३१ फ्रांस नरेशका पदच्युतहो             | ना      |        |          | **** | ****  | 7) 37           |
| ३२ जन्म मृत्यु और प्रदाईांनी           |         | ****   | •        |      |       | २ २ ९           |
| ३३ बड़ी २ घटनायें और वेर्              |         |        |          |      |       | و ع کاره        |
| ३४ राज्कमारियोंके विवाह                | 1020    |        |          |      | ****  | 26278           |
| ३५ रानमाताकी मृत्यु और रा              | जकमा    |        |          | •••• | ••••  | 7 442           |
| ३६ दु:खका आरंभ                         | ••••    |        | ••••     | •••• | ****  | = 330           |
| ३७ पतिका स्वर्गवास                     |         | ••••   |          | **** | •••   | ٠٠٠ او اع او    |
| ३८ राज्ञीपतिका शासनान्त                |         |        | ••••     | •••• | •••   | 2:0             |
| ३९ दु:खेंमें दया                       |         |        | ••••     |      | - 444 | २ २६८           |
| ४० वैधन्यका दुःख                       |         |        | ••••     | •••• | ••••  | २२०'            |
| ४१ युवराजका विवाह और                   |         | _      | ****     |      | ****  | 2 7 7           |
| ४२ पौत्रका जन्म और शोक्                |         |        | ****     |      |       | 7 2 3           |
| ४३ युवराजकी बीमारी                     | _       | ****   | ****     |      |       | *** 3 2 3 5     |
| ४४ अनेक घटनायें                        |         | ****   | ••••     | **** | ****  | **** \$ 23/9    |
| ४५ महारानीकी संत्तिकी                  | मृत्यु  | ••••   | ****     |      | ****  | ع ١٠٠٠ ع        |
| ४६ महारानीकी संतति                     |         | ****   | ****     |      | ****  | •••• २४         |
| ४७ राजपेत्र और पेत्रिके वि             | _       |        | ••••     | ···· | ••••  | ३४३             |
| ४८ युवराजका रौप्य विवाह<br>४९ प्रजापेम |         |        |          |      | ****  | •••• २४४        |
| ५० महारानीकी आय                        | ****    | ••••   | ****     | **** | ****  | २४७             |
| ५१ श्रीमतीका दान                       |         |        | ••••     | •••• | ••••  | २५१             |
| ५२ समाज शोधनकी रुचि                    | और व    | वैर्ष  | ****     | **** | ****  | २५२             |
| ५३ श्रीमतीका परिश्रम                   | ****    |        |          | •••• | ••••  | ٠٠٠٠ ٢٤٠        |
| ५४ महाराना का स्वभाव                   | ••••    | ••••   | ****     | **** | ****  |                 |

#### विक्टोरिया सप्तक ।

( )

निजप्धरमको इह जग करकै॥
सितनको मितनको पितनमें दृहकर,
भारतभवनन में भूरिभोग भरके।
हगन चुराय हाय प्रजाको विहाय रानी,
देवलोकशोकहरिवेको गई फिरके॥ ७॥
पण्डित—नन्दलालजी शास्त्रिरचित.



साम दान भेद दंड नीतिमें निपुणन्य, अरिदलदलबेको भये समरत्थ हैं। संधि अरु विव्रह्के विव्रह्से रणराजें. जाँके बल देखि भाजें वीर अतिरत्थ हैं॥ ऐसे जो भये तो कहा प्रजापाष कीने विन, राजनकी राजनीति धूरमें धसत्थहें। धन्य महारानी विकटोरियांक गुणनमें, प्रजापोष गुण जिमि अंगनमें मत्थ हैं॥ ४॥ कवितासराहिबेको कविजनवृन्द भन्यो, वनितासराहिबेको कामिमति मोटी है। शूरनसराहिबेको समर सयानें भन्यो, मित्रनसराहिंबेको विपतिनकोटी है ॥ महारानी विकटोरियाको गुनगन भलो, भन्यो तो प्रमान कहा मोरी बुद्धि छोटीहै। राजनकी राजनीति रीतिके सराहिबेको, रावरंकप्रजाबानी सुन्दर कसोटी है ॥ ५ ॥ मित्रनसराहे गुन्गन ना सराहे जात, शातुनसराहे तामें भ्रमकी न ठौर है। निजप्रजाभेट पाये नृपकी अधिकता का, परप्रजाभेट मिले जानो नृपमौर है निजप्रजारक्षक सो कौन ना नृपनमाहिं, परप्रजारक्षक सो नाहिं ठौर ठौर है। एते ग्रन महारानी विकटोरियामें जाकी, कोटिन निवाजिबेको लोचनकी कोरहै ॥ ६ 🏾 ऐसी ग्रनगनखानी महारानी जगजानी, सम्वत तिरेसठलीं प्रजापाल करके । पुस्तनके वैरमेट पूज्य हैं के लैले भेट,

## विक्टोरिया सप्तक।

 $\rightarrow \sim$ 

राजनके राजसों न सरे काज जान जग, जगदंब भारतेश्वरी सो औतरी अहो। मातसम पालन न पोषण करत पिता, यों ही जान जगतकी जननी भई अही॥ प्रत्यच्छ प्रमान कहा जाकी प्रजावृद्धि दे<sup>--</sup>, अरु भारी भोग पेख चौंके कौन ना अहै। महारानी विकटोरियाके ग्रण भनौं कि मि, द्रोषसो प्रताप जो विधाता ना दियो अही ॥१॥ जादिन सिंहासनपे रूढ हैं के आज्ञा कीनी, वाही दिन जुगसी पलट्टि तेज छैगये। रूमशाम चीन अमरीका एशियांके नूप. ज्यनके ज्य हैं के शीघ्र भेट देगये॥ पुनि लोकपालनके मध्य खरभरो परची. भातु कीनी प्रतिज्ञा सो राज त्यागि ना गये। धन्य महारानी तुव राज्यके प्रताप छाये, ईति भीति दुःख नाशि जन सुखी हैगये॥ २॥ महारानीराजत जो कौतुक भयो है भूमि, सो तो नाहिं भयो अरु आगे नाहिं हुइगो। नारीतनमध्य जेतो अपग्रनगन कह्यो, सो तो गुनगन हैं के छनमाहिं छइगो ॥ नारीतन नेक न निहारत जो ज्ञानीगन, बोह जाके दरशको तरसत रइगो। नारीतननिंदाको जो वेद रु पुरानगन, महारानीराजत सो गाढी नींद स्वइगो॥ ३॥/

`. J

इस पुस्तककी रचना करनेमें "गुजराती" के संपादक मिस्टर इच्छाराम सूर्य-राम देसाई, मिसेज ओ. एफ् वाल्टन, मिसेज पुतली वाई डी. एच. वाडिया, मिस्टर एल वेलेंटाइन, मिस्टर जी वार्नेट स्मिथ, मिस पुतली वाई जहांगीर कावराजी रचित चिरत्रों, 'इन मिमोरी आफ विक्टोरिया (अवर ग्रेश्यसकीन ) आदि पुस्तकों ओर "टाइम्स ऑफ इंडिया, णयोनियर, एडवोकेट आफ इंडिया, अमृतवाजार पत्रि-का, चईसमाचार, गुजराती, केसरी" आदि देशी और (जेंटलवोमेन) आदिविलायती समाचार पत्रों और भारतवर्षके इतिहासींसे आश्रय लिया गयोह और इस बात के लिये में उन सबको धन्यवाद देताहूं। मेरा विशेष धन्यवाद शीवेंकटेश्वर समाचार भीर यन्त्रालय के स्वामी श्रीयुत सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासजी के लियेंहै जेंदि जेंदि जेंदि केसे अल्पज्ञ मनुष्यका आदरकर इसपुस्तकको वनवानेका काम सौंपा अर्थ इसे छापकर प्रकाशित किया। टन्हींका इस पुस्तकपर सब प्रकार का स्वत्व है। अंत में में अलीगढ़ निवासी पंडित गंगाशंकरजी पचौली (नागर) को भी धन्यवाद देताहूं जिन्हों ने श्रीमती महारानी विक्टोरियाकी सायन और निरयण जन्मकुण्डली लिखकर इसमें प्रकाशित करनेके लिये भेजी॥

यदि इस पुस्तकका हिन्दी रसिकों में आदर होगा तो में अपनेको कृत कृत्य समझंगा ॥

खतवाड़ी-वंबई. ) हिन्दीका लघुसेवक-ता॰ २५ सितम्बर सन् १९०१ ई० महता-लज्जारामश्रामां, वामनद्रादशी सं॰ १९५८. ) (वृंदीनिवासी.)



# श्रीमती महारानी विक्टोरियाके चरित्रके चित्रों अनुक्रमणिका।

| संख | च्या. रि                      | चेत्र.  |          |      | 4    | रृष्टांक | •    |
|-----|-------------------------------|---------|----------|------|------|----------|------|
| 3   | महारानीके पिता ड्यूक आफ़रे    | ĥΖ····  | ****     | •••• | **** | ••••     |      |
|     | महारानीकी माता विक्टोरिया     |         |          | **** | •••• | ••••     |      |
|     | छः वर्षकी वालिका विक्टोरिय    | ····    | ****     | **** | **** | ****     | •    |
|     | विक्टोरिया की सैर             |         |          | **** | **** | ••••     |      |
|     | महारानीकी शिक्षकासे वात चं    |         |          | 4440 | **** | ****     |      |
| Ę   | राज्य पाप्तिक समाचारपात सग    | मय विक् | ोरिया    | **** | •••• | ••••     | 1    |
| ৩   | महारानीका शपथलेना             | ••••    | ****     | **** | **** | ••••     | 4    |
| L   | महारानी का राज्याभिषेक        | ****    |          | •••• | **** | ••••     | 8    |
| ९   | इंग्लैंड राज्यका सिंहासन      | ••••    | ****     | •••• | **** | ****     | وأر  |
| 20  | महारानीका मुकुट               | ****    | • • • •  | **** | **** | ****     | 8,   |
| 88  | महारानीके पति राजकुमार एत     | रुबर्ट  | ••••     | •••  | •••• | ****     | 4:   |
| १२  | दुलिह्न विक्टोरिया            | ****    |          | •••• | •••  | ••••     | € 3  |
| - • | छ. वर्षके युवराज              | ****    | ****     | **** |      | ****     | 1    |
| १४  | डचूक आफ् एडिनवरा              | ****    |          | •••• | **** | ••••     | 6    |
| 34  | डचूके आफ् कनाट                | ****    | 4 # 4 \$ | •••• | **** | ****     | 9    |
|     | युवराज ( पिंस् आफ्वेल्स )     | ****    | ••••     | **** | **** | ****     | 8    |
|     | युवराजपती एलेक्ज़ेंड्रिना     | ****    |          | •••• | •••• | ****     | 23   |
|     | राजपीत्र डचूक आफ़ याक         | ****    |          | **** | **** | ****     | 9. 2 |
|     |                               | ****    |          | •••• | **** | ••••     | ₹,3, |
|     |                               | ****    |          | •••• |      |          | 2    |
|     | अस्पताल का निरीक्षण           | ****    |          | **** |      | ••••     | 23   |
| २२  | प्रथम ज्यूबिलीके समयका महार   | तनी का  | चित्र    | •••• | •••• | ••••     | 3500 |
| - • | वृद्धा महारानी                |         |          | **** | **** | ****     | 7 6. |
| २४  | भारतीय संवक सहित महारानी      | ••••    |          | **** | **** | ****     | १७   |
| २५  | श्रीमान् सम्राट् सप्तम एडवंडी | ****    |          | •••• |      | ****     | २९.  |
| २६  | श्रीमती महारानी एलेक् जेंड्रा |         | ****     | **** | **** | ****     | 77   |
|     |                               | इति ।   |          |      |      |          |      |



#### अध्याय १.

## इंग्लैंड और महारानीके माता पिता ।

इंग्लैंडके इतिहासमें केवल दोही राज्य सर्वोत्तम मानजाते हैं । इन दोनों राज्योंने साधारण स्थितिसे परिवर्तन कर इंग्लैंडको भूमण्डलका एक देदीप्यमान यह बनाया है। रानी एलिजानेथ और महारानी विक्टोारियाके शासनमें इस राज्यकी अपितम उन्नति देखकर यह कहा जासकता है कि इस इंग्लैंडका प्रारच्ध श्री राज्यकर्जीके समयमें अधिक चमकता है रानी एलिजानेथके शासनमें शिक्सपिअर स्पेन्सर वेकन और वटले जैसे नररत्नोंके उत्पन्न होनेसे इस राज्यकी कीर्तिका ईका यूरोपभरमें बाजना आरंभ हुआ था वही कीर्ति महारानी विक्टो-रियाके शासनमें भूमण्डलमें उत्कृष्ट इपकर ज्याप्त हो रही है॥

हेस्टिंग्सकें युद्धमें नार्महीके डचूक विलियमके इंग्लैंडका जय किय बाद केवल छः राजाही महारानीके वयको पहुँचे थे। इंग्लैंडके इतिहासमें केवल दूसरा ज्यानीही एक राजा हुआ था जिसका वय महारानीसे अधिक था। शेष श्रीमतीसे कम उमरमें मृत्युको प्राप्त हुए और उन्होंने श्रीमतीसे थोंडेही वर्ष राज्य किया।

# (२) महारानी विक्टोरियाका चारेत्र। महारानीके पिता डचूक आफ् केंट।



महारानीके पितामह राजा तीसरे ज्यार्ज स्वभावमें बड़े कठोरथे। अपने पुत्रोंके साथ बहुत कड़ाईका बर्ताव करते थे। इनके तीन पुत्र थे। एक राजा चतुर्थ ज्यार्ज, दूसरे राजा चतुर्थ विलियम और तीसरे महारानीके पिता केंट्र ड्यूक एडवर्ड। पिताकी कठोरतासे ड्यूक आफ् केंट्र को युवावस्थामें बड़ी तंगी भोगनी पड़ी थी। पिता तृतीय ज्यार्ज इनके पद और पितिष्ठाके योग्य इन्हें द्रव्य नहीं देते थे। इस कारण इन्हें ऋण लेना पड़ा था। महारानीके पिता प्रसिद्ध सैनिक थे। इंग्लैंडकी सेनामें इनकी बड़ी प्रतिष्ठा और दबदबा था। यह स्वभावके सादे और स्वच्छ थे और यद्यपि इनके पिता इनसे अपसन्न थे परंतु वहांकी प्रजाका उनपर बड़ा विश्वास था और इसीकारण सेनामें इनको बड़े २ पद दिये गये थे॥ अनेक युद्धोंमें वीरता दिखाकर जब इनका वय बुढ़ापेके निकट पहुँचा तब इन्होंने विवाह करनेकी इच्छाकी। इनकी स्त्री कोई प्रसिद्ध सुंद्री न थी किन्तु नर्मनी

## महारानीकी माता विकटोरिया मेरी लुइजा ।

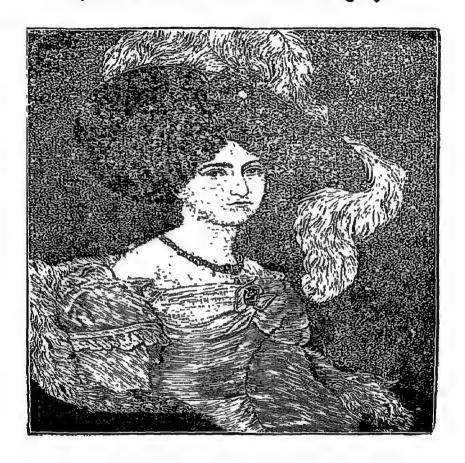

के एक छोटे गाँवकी रहनेवाली विधवा राजकुमारी विक्टोरिया मेरी लुईज़ा थी। इनका बालवयमें एक बूढे राजवंशी लिनिजतके राजपुत्र एमिलासे विवाह होगया था। प्रथम विवाहसे इनको दो संतित थीं। दोनों बालकोंकी शिक्षा दीक्षा पर इनका विशेष ध्यान देखकर राजकुमारीकी नम्नता, सहनशीलता, बुद्धि और सम्रुणोंपर ड्यूक आफ् केंट मोहित होगये। परस्परके कोर्टिशपके अनंतर राजकुमारी इनसे प्रसन्न तो हुई परंतु रुपयेकी तंगीने इस भावी जोड़ेक संयोगमें बाधा डाली। प्रथम पतिने मरते समय जो अपनी विधवाके लिये पाँचहजार पोंडका वार्षिक नियत कर दिया था उसमें शर्त यह थी कि, यदि कुमारी दूसरा विवाह करले तो यह बार्षिक बन्द कर दिया जाय। इधर ड्यूक आफ् केंटके पास पैसेकी संकीणता और उधर विवाह करलेनसे, अपनी पाणप्यारीका पांचहजार पोंडकी वार्षिक आय बंद होजाना। ये दोनोंही बातें इस प्रेमबद्ध जोड़ी की इच्छा पूर्ण न कर-

नेका कारण हुई। विचारे दोनों अपना मन मारकर चप होगये॥ प्रंत इंग्लैंडके राजा तृतीय ज्यार्जके बड़े पुत्र चतुर्थ ज्यार्जकी कन्या शालेंट सितान बिना मरगई और इसकारण वहांकी प्रजाको गादीके वारिसके विषयमें चिन्ता होनेलगी । प्रजाके अनुरोधसे कठोर पिताने राजकुमार एडवर्डके विवाहके लिये छः हजार पैंडिका वार्षिक वेतन नियत किया। इस कार्यसे इस भावी जोडिक मरझाये हुए मन फिर लहलहाने लगे। सन् १८१८ के मई मासकी १९ वीं तारीखको सैक्सकोक्रोंके राजा लियोपोल्ड की बहन राजकुमारी विक्टोरिया मेरी लड़ज़ा अनेक मासकी उत्कंठा और वियोगके पश्चात् अपने प्रिय और इन्छित पति केंट्रके ड्यूक एडवर्डकी सहधर्मिणी हुई । इनका विवाह जर्मनीमें हुआथा और विदेशमें विवाह होने और बाहरही संतान उत्पन्न होनेसे उस बालकका गादीपर स्वत्व नहीं रहता है। इस प्राचीन नियमके अनुसार ये वर वधु इंग्लैंड बुलायेगये । वहां आनेपर इंग्लैंडकी राजरीतिके अनुसार इनका फिर विवाह हुआ। परंतु इंग्लैंडमें रहकर अपने पद और प्रतिष्ठाके अनुसार खर्च करनेकी इनमें शक्ति नथी इसिळये लाचार होकर ड्यूकको अपनी प्रियपत्नी सिहत फिर नर्मनीमें निवास करना पडा । यह स्थान डचूक आफ केंटकी नववध डचेन् के पूर्वपतिका एम्बोर बेल नामक ग्राममें एक महल था यहीं इचेज ने गर्भधारण किया। वरवधुका हर्ष गर्भके साथ ही बढने लगा। इंग्लैंडकी प्रजाको अपने भविष्यत् के राजाके जन्मधारण करनेकी आज्ञा हुई। गर्भप्राप्तिसे सातर्वे मासमें डच्क अपनी प्रियवधूको लेकर इंग्लैंड आये । इनको अपनी भावी संततिके लिये इतना पेम और उत्साह था कि, वह एम्बोर बेलके मह-लसे केस्टिग्टन पासादतक अपनेही हाथसे गाडी हांकते हुए आये ॥

#### (६) महारानी विक्टोरियाका जरित्र।

## अध्याय २.

#### महारानीका जन्म ।

अप्रेल मासभर लंडनमें सुखपूर्वक निवास करनेके अनन्तर मईकी २४ तारीखकों सन्१८१९की वसंत ऋतुके शुभ मुहूर्तमें डचूक आफ् रोसेक्स,डचूक आफ् वेलिंगटन, आर्चिवशप आफ् केंटन वर्रा (इंग्लैंडके प्रधानपादरी) लाड लेंसडाउन और ज्यार्ज केनिंग् के समक्ष द्यामयी विक्टोरियाका जन्म हुआ ॥

इनका जन्म ४ वजकर१५मिनटपर हुआ था । उन दिनोंमें छंडनमें सूर्योदय ३ वजकर ६९ मिनटपर होताथा । छंडनके उत्तर अक्षांश ५१।३२ हैं ।

#### जन्मकालके सायन यह और लग्न ।

र० चं० मं० बु० गु० शु० श० रा० के० प० लगदशम.
२ २ ० १ १० ० ११ ० ५ ८ २ १०
२ ३ १७ ८ १६ २६ २८ १८ १८ २३ ५ ०
६ ३९ ३९ ५६ ५६ ४५ ४६ ४० ४० २०व ५८ २
इनमेंसे अयनांश २२ अथवा १८ घटाने से निरयण कुंडली बनजातीहै।
निरयण पंचांगके अनुसार उस दिन ज्येष्ठ शुक्क १ सोमवार संवत् १८७६ था।
+ स्वायन जनमळग्न।

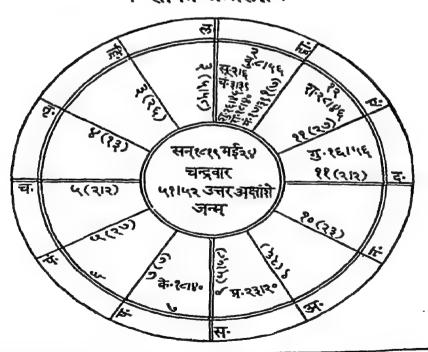

१ "केसरी" मराठी साप्ताहिक समाचार पत्र तारीख १९ जनवरी १९०१

पचौली गंगाभंकरजी लिखित ।

#### × निर्यन जन्मक्य.



ठीक एक मास के अनंतर २४ जून को महारानी को वापितस्मा दियागया। विकटोरियाका जन्म मई मासमें हुआथा। इंग्लैंडमें यह मास बड़े आनन्द और स्वास्थ्यका समझा जाता है इसीलिय इनके माता पिताने इनका नाम "मे फलावर" अर्थात् मईका पुष्प रक्खा। सबही बालकों के वास्तविक नाम और और प्यार के और होते हैं। विकटोरियाका "मे फलावर"नाम लाडका था किन्तु बापितस्मा दिते समय इनका नाम " एलेक्जेंड्रिना विकटोरिया" रक्खा गया। इनके पिताका विचार यह था कि, अपनी प्यारी पुत्रीका नाम एलिजावेथ रक्खाजांवे क्योंकि इंग्लैंड की प्रजा को यह नाम बहुत प्रिय है। बापितस्मा देने वाले केंटरवरीके प्रधान पादरीने इनका नाम "एलेक्जेंड्रिना" नियत किया। बालिकाके पिताके अधिक अनुरोधसे इस नामके साथ महारानीकी माताका नाम विकटोरिया और जोड़ा गया। इस करण श्रीमतीका पूरा नाम "एलेक्जेंड्रिना विकटोरिया" हुआ।

जिस समय श्रीमती तीन मासकी हुई उनके अगस्त महीनेमें डाक्टर जैनर-ने सीतलाका टीका लगाया । इंग्लैंडके राजघरानेमें टीका लगानेका यह प्रथम अवसर था।

<sup>🗙</sup> पचौली गंगाश्चंकरजी लिखित ।

#### अध्याय ३.

#### बालवय ।

जव श्रीमतीका वय छः मासका हुआ उनकी माता उन्हें लेकर डिवोन शा-थर परगनेके सिंड मौथ स्थानमें चलीगई। वहांपर एकदिन यह वालिका दाई-की गोदीमें खेलरहींथीं इतनेहींमें अकस्मात् कमरेकी एक खिड़कीका किवाँड़ तोड़ कर सनसनाती हुई एक गोली इनके शिरपर पहुंची। श्रीमतीके शासनमें प्रजाका बहुत कुछ उपकार करना भगवान्को अभीष्ट था इसलिये ईश्वरने गोलीसे वालिका की रक्षाकी॥

डचेज् आफ् केंट्रने अपनी प्यारी वेटीको अपने स्तन पिलाकर पालाथा। वह कभी इनकी रक्षाका भार नौकरोंपर नहीं छोड़तीथी। सदा अपनेही पास रखती और मिताहार, सत्यभाषण और नम्रता शिखानेपर वहुत ध्यान देती थी। वह जा-नतीथी कि, नौकरोंके भरोसे रहनेमें लड़की चिड़चिड़ी होजायगी इसलिये वह अपनी पुत्रीको खिलाने पहनानेका काम अपने हाथसे करती थी।।

दोनों माता पिता विकटोरिया पर अत्यंत प्रेम रखते थे। एक वार माताने अपने किसी मित्रको लिखाया कि, मेरी पुत्री डेवनशायर की स्वच्छ पवन में गुलाव की तरह खिलरही है। वह दिन दिन दृढ और स्वस्थ होती जाती है। इसके चन्द्रकला के समान वढ़नेसे कितनेही लोगोंक हृद्यमें कांटासा चुभता है। "ये कितनेही लोग" इस बालिकांक ताऊ ज्यार्ज थे। महारानीके पित एडवर्डने अपने सदाचार और सद्भचवहारसे प्रजाके मन जीतलिये थे। राजकुमार एडवर्ड की पियपत्री डचेज्का भी प्रजा वडा आद्र करती थी। जिस सम्मय वह प्यारी बालिका को लेकर बाहर निकलती थी प्रजा "हुरें" के पुकारसे अपना हुई प्रकट किया करती थी॥

पिता डचूक आफ् केंट एकांत वास अधिक चाहता था। दुर्भाग्यने उसके सुखंके दिनोंको ज्ञीवही समाप्त करिदया। बालिका एक वर्षकी भी न होनेपाई थी इतनेहीमें अकरमात् मह बरसा। वृष्टि में महारानी के पिताके कपड़े भीगकर सराबोर होगये। मार्गमें उनको अपनी प्यारी पुत्री दिखाई दी। पुत्री वात्स-ल्यने पिताको अधीर करिदया। पिता पुत्रीके आमोद ममोद में भीगे कपड़े बदलना मूलगये। उस समयकी ज्ञादी ऐसी बैठी कि, थोड़ेही दिनमें डचूक आफ् केंट अपनी प्राणप्यारी और 'मईके पुष्पको ' छोडकर चल बसे। इंग्लैंडमें बड़ा ज्ञोक हुआ। डचूक आफ् केंट के सद्गुणोंपर लक्ष्य देकर प्रजाने उनको "प्रजापिय डचूक" की उपाधि दी॥

अत वालिका वित्रदोरियाकी रक्षाका भार केवल मातापर पड़ा। पतिवियोग से परमदुः खित होकर डचेज सिडमीथसे लंडनआई। उसीदिन (२९ जनवरी को) अपने पुत्रकी मृत्युके सातवें दिन इंग्लेंड का राजा तृतीय जार्ज अकम्मात् मृत्युका हुआ। चौथा जार्ज राजा हुआ। राजिसिंहासनपर विराजकर राजाने भातृवधूका प्रचोध किया। डचेज्ने वालिका वित्रदोरिया पितृव्य की गोदमें रखकर आर्तनादके साथ आसूं भरी आँखोंसे कहा अव "इस लड़कीके पिता आपहें"॥ माताने पतिमरण के पश्चात् घग्से चाहर निकलना बन्द करिया। गर्वन-मेंटने भी डचेज्से ऐसाही करनेका अनुरोध किया॥

२१ जुलाई सन् १८२० को एक व्यक्ति महारानी की मातासे मिलने गया था। उससे डचेज्ने कहा कि "इस बालिका के जन्मसे थोड़ेही मासके अनन्तर इस अज्ञान देशों में पितिविहीन और यह पिता विना होगई। यहां कोई हमारा मित्र भी न रहा । मुझको अँगरेजी भाषाका अच्छी तरह बोध नहीं है। समय बड़ा टेढ़ा है परंतु मुझे इन वातों की कुछ पर्वाह नहीं है। मेंने सब कामोंको तिलांजुलि देकर इस लड़की को उत्तम शिक्षा देनेका बोझा अपने उत्पर लिया है"। वालवयसही इनकी माता इन्हें एक साधारण बालिका की तरह घरके काम काज शिखाने लगीं। ठेठसेही सादे भोजनकी टेव डाली। किन्सिगटनके राजभवनमें सादगींके सिवाय किसी पकार का आडंबर न रक्खा भाषा। उस समय महारानीकी सहेलियों में इनकी बहन (डचेज्के प्रथम पितिकी कन्या) फियोडोरी रहा करतीथीं॥

बालिका विक्टोरियाको पुष्पोंपर बड़ी प्रीति थी। वह किन्सिंगटन राजप्रासादकी खिड़िकियोंके गमलोंको अ ने हाथसे सींचा करती थीं। विक्टोरियोक बालवयमें इंग्लैंडका बाजार आजकलकी तरह खिलोनोंसे भराहुआ नहीं था। वह घरके खिल खेलेनेके अतिरिक्त अपने गथेपर चढ़कर केन्सिंगटनके बागमें फिरा करती थीं और जब कभी उनका जी उकताता वह बुड्ढे यहूदी सर मोसेस मोंटीफ्योरके बगीचेमें जाकर विश्राम लेती थीं॥

कुमारीकी चौथी वर्षगांठपर राजा चतुर्थ ज्यार्ज ने इनको अपना चित्र भेंट किया था । वह राजकुमारी के साथ वड़ा प्रेम रखतेथे और कभी २ इन्हें दावत दियाकरते थे। इनका हास्यवदन और चित्ताकर्षक सौंदर्य देखकर इन्हें सबही लोग खेल खिलाया करतेथे। इनपर लोगों का अधिक प्रेम देखकर इन्हें बड़ा आश्चर्य होता और यह कहतीं कि, मुझसे लोगोंका इतना प्रेम क्योंहै?

## (१०) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

### छः वर्षकी वालिका विकटोरिया।



मेरी बहन फियोडोरी को क्यों नहीं खिलाते हैं। एक बार यह गाडी में बैठकर फिरने जातीं थीं। गाड़ी के एक छोटा टट्टू जाता हुआ था। एक बाल के गाड़ी हांकताथा। अकस्मात् एक कुत्ता टट्टू के पेरों में आकर चिपटगया। ट्रीट्टू चौंका और बालिका विक्टोरिया सहित गाड़ी उलटगई। संयोगवश एक सैनिक जिसका नाम प्राइवेट मेलोनी था उस जगह उपस्थित था। उसने गिरतेही इनको उठालिया और इस कारण बालिका कुचलनेसे बचगई।।

राजकुमारीकी माताने इनको मितव्ययताकी भलीपकार शिक्षा दी थी एक दिन बालिका खिलोने खरीदने के लिये बाजार में गई थीं । वहां जाकर उन्होंने अपने सब भाइयों और बहनों के लिये खिलोने मौल लिये । चलते २ उन्हों को एक बालककी याद आगई उन्होंने उसके लिये दूकानदार से एक पेटी मांगी । महा-रानीके साथमें जो आया था उसने कहा कि, अब पैसे चुकगये हैं पेटी लिने के पैसे नहीं रहे हैं महारानी सुनकर चुप होगई। दूकानदारने विनयपूर्वक कहा कि, में आपको यह पेटी भेंट करता हूँ परंतु महारानीने ऐसे अवसरपर उसकी भेंट स्वीकार करना उचित न समझा॥

#### मथम भाग ।

## विक्टोरियाकी सैर।



श्रीमती जब नौ वर्षकी हुई माता उन्हें साथ लेकर फिरने जाया करती थीं वालिका विक्टोरियाके दर्शन करने लोगोंके झुंड इकट्ठे होजाते थे। श्रीमतीके मुखको देखकर लोग आँखोंकी पलके मारना भूल जाते थे। इनके स्मितहास्य पर सब फिदा थे। वालक उनके पीछे झुंडिक झुंड चला करते थे। राजकुमारी वालकोंका वड़ा सत्कार करती और गरीव बचोंको कुछ दिया करती थीं। एक दिन एक दीन वालककी टोपी पानीमें गिरगई। बचा केन्सिंगटन के मार्गमें खड़ा २ रोने लगा। उस समय श्रीमती माताके साथ कहीं जा रही थीं। वालकको रोता देखकर हृदय भर आया। अपनी मातासे नम्रतार्प्वक कहा— "माता, तुमने मुझे खिलोंनेक लिये पैसे दिये हैं उनके खिलोंने न लेकर में जो चाहूं करसकती हूं?" माता हँसकर बोलीं "होँ " माताके स्वीकार करतेही राजकुमारी दोड़ती हुई उस बालक के पास गई और उसके हाथमें दो काइन (सिका) रखकर चुपचाप माताके पास आ खड़ी हुई। मातासे हँसकर कहा— "क्यों माता मैंने अच्छे खिलोंने लिये ना?"॥

राजकुमारी कईबार लंडनके बाज़ारमें जाकर दूकानदारों को अपने कामोंसे हँसाया करती थीं। एकबार किसी जोहरी की दूकानपर जाकर कुछ खरीदने लगीं (। इतनेहीमें एक अपिरिचित स्त्री वहां आ खड़ी हुई। स्त्री खड़ी २ सोने की एक कंठीकी ओर ध्यानपूर्वक देखने लगी । उसका चित्त उस कंठीपर गड़गाया था परंत कंठी का मूल्य अधिक था। स्त्री विचारी मन मारकर चली गई (। विक्टोरिया उसके मन मारनेसे दुःखित और आनन्दित हुई। जोह्यी को कंठी का मूल्य देकर उसे एक डिबियामें बंद करवाया और उसमें एका चिट्ठी रखकर वह दूकानदार द्वारा उस स्त्रीक पास भेजदी।।

्वालिकाके पिता डचूक आफ् केंटकी सेनामें हेलमैन नामक सिपाही बड़ा वका रार था। डचूक की सेनाने जिस समय उपद्रव किया इस सैनिकने उनकी अच्छेष सेवा की थी। डचूक जब इंग्लैंड आया उसने इस सिपाहीको अपने मह कि पड़ोसमें एक झोपड़ा बनवाकर रक्खाथा। डचूक जब मरने लगा तो अपनी स्त्रीसे इस सिपाही और उसके कुटुंबकी रक्षाका अनुरोध करगया था है। हेलमैन मरगया। राजकुमारीने उसके रोगी बालककी रक्षाका भार अपनि उपर लिया। और राज्यासनपर विराजनेपरभी उसे न भूली। एकबार उद्देश एक पत्र लिखकर उसमें समाश्वासन दियाथा कि "मैं यद्यपि इंग्लैंडकी राहनी हूं परंतु तुम्हें भूली नहीं हूं "।।

#### अध्याय ४.

#### शिक्षा।

जिस समय राजकुमारी का वय छः वर्षका हुआ इंग्लैंडकी पार्लियामेंटने इनकी शिक्षांक लिये ६ हजार पोंड वार्षिक व्यय नियत किया। एक स्त्री और एक पुरुष वालिकाको शिक्षा देने लगे। ईश्वरदत्त विचक्षण बुद्धि और माताके सुसंस्कारों से अल्पकालमें राजकुमारीने फरान्सीसी और जर्मनभाषा अच्छीतरहं नोलना सीख लिया। लेटिन और इटालीकी भाषा सीखकर वर-जिल और होरेसके काव्य समझनेकी शिक्त संपादन की। ग्रीक भाषाका अभ्या-सकर हिसानपर हाथ डाला।

राजकुमारीको उत्तम प्रकारकी शिक्षा देनेमें श्रीमतीके मामा राजकुमार लियोपो-ल्ड बहुत ध्यानदियाकरतेथे। विक्टोरिया नित्य जितना सीखती एक पुस्तकमें लिखा जाताथा। उसे प्रतिमास माता सुनती और दिन २ विद्यामें अपनी प्यारी कुंमारीकी उन्नति देखकर आनन्दित होतीथीं॥

श्रीमती बालवयसे ही गानेमें जैसे चतुर थीं वैसे ही नाचने में भी बड़ी प्रवीण थीं। इन्होंने तीरंदाजी का अच्छा अभ्यास कियाथा। घोड़ेपर चढ़कर दौड़ाने में राजकुमारी बहुतही प्रवीण हो गई थीं। जिस समय आप स्काट्लैंडकी यात्रा करने गई घोड़े दौड़ाने में अच्छा को शल दिखलाया था।

राजकुमारीके दोनों ताउओं के शासनमें इंग्लैंडका दर्बार अनीतिका घर था और इसी कारण यह शंका कीजाती थी कि जो कुछ कालतक इंग्लैंडके राज शि की ऐसी स्थिति रहेगी तो सर्व नाश होजायगा। इस विचारसे बालिका विक्टो रे-याकी शिक्षापर विशेष ध्यान दिया गयाथा और पढ़िलखकर तैयार होनेतक श्रीम ती से उनके राज्यारोहणकी भावी आशा गुप्त रक्खीगई थी। पुराने समयके राजा औं और वादशाहों के शासनमें राजकुमारों को साधारण बालकों की तरह कड़ी शिक्षा देने और पढ़ेनेक समय मारपीट करने के अने क टदाहरण सुनने में आते हैं। कि इस घटना श्रीमतीके अध्ययनमें हुईथी। एक दिन राजकुमारी केन्सिंगटनके बार्ग में अपनी माताके साथ टहलरहीथीं। इतनेही में एक पाठशालाकी कितनीही लड़िन कियां वहां आ निकलीं। लड़िकयोंने राजकुमारीसे सलाम किया परंतु प्रमाद से उन्होंने उत्तर न दिया। लड़िकयोंने राजकुमारीसे सलाम किया परंतु प्रमाद से उन्होंने उत्तर न दिया। लड़िकयों अपने रस्ते चलींगई। यह बात माताको बुरी लिंगी। डचेक्ने लड़िकयोंके पास नौकर दौड़ाकर उन्हें रोंका, राजकुमारीको अपने साथ लेकर उनके पास पहुँची और बेटीसे उनकी सलामका जनान दिलनाया।

राजकुमारी की शिक्षाके लिये जो वार्षिक वेतन गवर्नमेंटने नियत किया था उसका बहुतही सँभालके साथ खर्च कियाजाता था। माताने राजकुमारीको दस्ती कारीगरीकी ओर प्रवृत्त किया और जो बालपन वा राजधरानेके बालकोंमें हठ अथवा यथेच्छ चलनेक दोष होते हैं उनको जड़से उखाड़िदया था। जिस समय राजकुमारी किसी बातमें अन्याय करने का हठ करतीथी माता तुरंते दीनोंके दुःखकी कथा सुनाकर उनके हठका वारण करिदया करती थीं। विटिश शासनपणाली की शिक्षा देनका काम मिस्टर एमोस नामक व्यक्तिको सौंपाग्याथा। इसके सिवाय राजमाता अपनी दुलारी पुत्रीको कारखानोंमें लेजाकर मजदूरों और गरीबोंकी स्थित दिखलाया करतीथीं। राजकुमारी को निज खर्च के लिये बहुतही थोड़ा बेतन दिया जाताथा और उसमेंसे राजमाता बालिकाके हाथसे दीनोंको दिलवाकर सुदानकी उनमें टेव डालतींथी॥

डचेजुने श्रीमतीको मितन्ययता शिखानेक लिये उनके खर्च का स्वतंत्र प्रबंध रक्खाथा । एक दिन विक्टोरिया अपनी माताके साथ किसी दुकानपर गुडिया खरीदने गई। गुड़ियाका मूल्य छः शिलिंग् ठहरा परंतु राजकुमारी अमने मासिक वेतन/को खर्च कर्चकाथी। उन्होंने मातासे गुड़िया खरीदवा देनेका आग्रह किया परंतु यह वात माता को स्वीकारन हुई। उन्होंने कहा — "वेटी ! तुझे जब आगामि मासका वेतन मिळे तब गुड़िया खरीदलेना अभी में पैसा न टूंगी।" माताके वचन सुनकार राजकुमारी महीना पूरा होनेके लिये दिन गिननेलगीं। उत्कंठा और आशामें नैसें।तैसे महाना पराहुआ। वेतन पातेही राजकुमारी गुड़िया लेनेक लिये दूकानदार के पास दौडी गई। छः जिलिंग देकर गुहियालेनेके बाद कुमारीने गुड़िया कलेजेसे लग ई और बढ़े प्यारके साथ उसे लकर ज्योंही दकानकी सीढियां उतरनेलगीं साम-ने से एक भिखारी आता दिखाई दिया। भिखारीने नालिकाको देखकर कुछ मांगनेके लिये होंठ फरकाये परंत लजा और डरसे अकचकाकर रहगया। भिखारीका दयाजन-क मृति देखकर कुमारीका हृदय भर आया। गुड़ियाका प्यार तुरंत हवाकी तरह ्रृड़गीया । प्यारके बदले दयाने हृदयमें वास किया । कुमारीने भिखारीसे पूँछा, भूरुंसि न मरताहोतातो आपसे कभाषेसा न मांगता"-राजकुमारीने मुँह विगाडकर कहीं-"खेद है कि मेरेपास इससमय पैसा नहीं है होता तो" इतना कहतेही उन्हें कुळ उपाय सूझा।वह द्वेपावं दूकानदारके पास गई और उससे कहा-" कृपाकर य ह गुड़िया अपनेपास रखिये और पैसे मझे दे दीनिय । मैं फिर आकर गड़िया के जाउंगी ।" इकानदारने सहर्ष पैसे लौटाकर गुडियां लेली । राजकुमारी दौड़ी

#### (१६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र ।

हुई भिखारीके पास गई और उसके द्राथमें चुपचाप छहां शिलिंग रखिरेये । भिखारी चालिकाकी दया देखकर भोंचक होगया। उसने आशीर्वाद दिया कि "परमेश्वर तुझे रानी बनावे तबभी तेरी दयाका पूरा बदला नहीं है।" यह कहकर भिखारी चलता बना। माता पुत्रीकी दया और सुशिक्षाका उत्तम फल देखकर विस्मित होगई और उन्होंने जानलिया कि यदि परमेश्वरने इसे इंग्लैंडका राज्य दिया तो यह अवश्य प्रजाका उपकार करेगी। उसी दिन माताने अपनी दुलारीसे उसकी आशाका संकेत किया। और उन्हें इस बातसे अधिक हर्ष हुआ कि, बालिकाने राज्यकी आशासे अपरिचित रहकर योग्य शिक्षा पाई है। जो मैं इसे पहलेसेही बतलादेती तो इसमें ऐसे सद्गण आनेकी कभी आशान थी॥

श्रीमतीको सुशिक्षा देनेम केवल उनकी माताहीका ध्यान न था वरन आपकी नानी भी वहतही दत्तचित्त थी। होम साहिवने श्रीमती के चरित्रमें लिखाहै कि रानीको विश्वास है कि, उनमें मस्तिष्क और विचारकी जितनी शक्ति है वह को वर्ग की डचेज् (नानी) से प्राप्त हुई है क्यों कि वह वड़ी प्रसिद्ध स्त्री थीं। उनके विचारों में पुरुषों कीसी, ददता, क्षियों कासा प्रेम, हृदयकी को मलता और बुद्धि थी।

वाल्यावस्थाकी सुशिक्षासे श्रीमतीका विद्याकी ओर दिन २ अनुराग वढ्तागया और सिंहासनारुढ़ होकर राज्यप्रवंध करने और विवाहकर घरेलू काम काज करने-पर भी आपने पढ़ना लिखना न छोड़ा। पतिवियोगसे दुःखित होकर जब श्रीमती ने कुछ कालतक इंग्लैंडमें वास कियाया उस समयके पत्रोंका संग्रहकर उन्होंने उसे पुस्तकाकार छपवायाथा । उसकी सरल और भावपूर्ण भाषा देखकर अंग-रेजी लिखे पढ़े लोगोंको बड़ा आनन्द होताहै। भाषाकी सरलता और विचारकी भौढ़ताके कारण श्रीमतीकी अँगरेजीकी लोगोंमें बड़ी मशंसा है और ,इसी कारण इस पकारकी भाषाकी लोग (कीन्सइंग्लिश्) कहने लगेहैं। स्त्रियोंकी भाषामें जिस प्रकारकी अञ्चिद्धियां रहा करतीहैं वैसी श्रीमतीके पत्रोंमें नहीं रहतीथीं और श्रीमतीको पत्र लिखनेका बडा अभ्यासथा। नित्यके आवश्यक पत्रोंका नित्यं उत्तर देना श्रीमती अपना प्रथम कर्तव्य समझती थीं । आपकी सब संतानोंसे आःज्ञाथी कि सप्ताहमें एक बार वे उनके नाम अवश्यपत्र लिखाकरें। घरेलू और राजकार्यके आवश्यक क्लोंके सिवाय भिखारियों और पागलेंकीभी आपके नाम बहुत चिहि-यां आयाकरतीं थी और ऐसा कोई पत्र नहीं आताथा जिसका उत्तर न दियाजार्य । श्रीमतीके अक्षर बहुत स्वच्छ और पढ़नेयोग्य होतेथे । उनके अक्षरोंमें भ्राम्र्क-ता निलकुल न थी। आपको इतिहास पढ्नेमें नड़ा अनुराग था। धर्मके निषय में "बाइबिल" ही आपकी प्यारी पुस्तक थी ॥·

श्रीमतीको पढ़नेलिखनेमें बहुत अभिरुचि था। इसका टदाहरण सबसे बढ़-कर यह है कि, बृद्धावस्थामें आपने राजकार्यकी झंझट, बुटुंबकी टलझाहट और आप्तवर्गका शोक सहनेपरभी उर्दू पढ़ना सीखाथा। इसकार्यके लिये आगरेके एक मुसल्मान हाफिज् अबदुलकरीम सी. आई. ई. नियत थे। श्रीमती थोड़ेही कालमें शिक्षा पाकर उर्दू भलीभौंति बोलने लगीथीं और इस बातसे टन्होंने बतला दियाथा कि उनका भारतवर्ष की प्रजापर कितना प्रेम है॥

श्रीमतीने अपने इंग्लैंड निवास और यात्राकी पुस्तक लिखनेके सिवाय अपने मियपतीके चरित्र लिखनेमें सर थियोडोर मार्टिनको बहुत कुछ सहायता दीथी। सुना गया है कि, श्रीमतीरचित एक पुस्तक अभी अमुद्रित है और वह शीम्रही मकाशित होनेवाली है।

#### अध्याय ५.

## राजकुमारीका प्रथम चृत्य और सौंदर्य।

जिससमय राजकुमारी आठ वर्षकी हुई ड्यूक आफ् यार्कका देहांत होगया। इनका कुमारी विक्टोरिया पर बड़ा स्नेह था इसालिये मा बेटीको बड़ा खेद हुआ। उस समय राजकुमारी यह नहीं जानती थी कि ड्यूक आफ् यार्कके मरनेसे इंग्लैंड का राज्यासन मेरे एक पीढ़ी निकट आगया है। राजकुमारी की बहन (डचेज् आफ् केंटके पूर्व पतिकी कन्या) कियोडोरी का विवाह वीस वर्षके वयमें हो इन लाइलेनबर्गके राजकुमारसे जिसकी: उमर केवल ९ वर्षकी थी, हुआ। और बहन कियोडोरी के सुसराल चले जानेसे कुमारीको बहुत दु:ख हुआ। क्योंकि श्रीमतीका इससे परम स्नेह था॥

सर्गे १८२८ में पुर्तुगालकी रानी मराया डीग्लोरिया के सन्मान में इंग्लैंड के राजा चौथे ज्यार्ज ने एक बाल (नाच) दिया। इस समयसे पूर्व फुमारी विक्टोरिया पढ़ने लिखनेक सिवाय कभी राजदर्बारमें नहीं जाने पाती थीं। दबीरमें जाने का यह पहलाही अवसर था। बालिका पुर्तगालकी रानीका ठाट और ममा व देखकर दंग होगई। पुर्तुगालकी रानीके वस्त्र जरीके और आभूषण हीर मोति थे किन्तु राजकुमारी विक्टोरिया बहुत सादे वेशमें थीं। दर्शक लोग दोनीका नाच देखकर चिकत होगये। मंत्रमुग्धकी तरह लोगोंसे वाह २ और शाबाश २ के अतिरिक्त कुछ भी कहते न बनपड़ा। इस समय राजकुमा-गृने प्रथमवार नाफीक के ड्यूक के पुत्र लाडीफिट्जलन, सेक्स विमरके राजपुत्र

विलियम, तरुण टमराव ईसूर हेजी और जरसीके राजपुरुषों के साथ नृत्य किया। लीहंट नामक प्रंथकारने "प्राचीन राज्य" नामक पुस्तकमें लिखाहै कि, "होनहार रानीके प्रथम द्र्शनसे हमे जो आनन्द हुआ था वह मुझे अभीतक ज्यों का त्यों याद है। वह जिस समय आइसवाटरके राजद्वारपर से अपनी समवयस्का सर्खाको साथ लिये आई उसे आते देखकर हमें नोध हुआ था कि, मानो कोई स्वर्ग की अप्सरा आरही है। उसकी मुखमुद्रा और छिव द्र्शक के चित्तको आकर्षित किये विना नहीं रहती थीं "॥

क्केरमोंटके एक झोपड़ेमें एक वृद्धा स्त्री रहती थी । उसकी वेटी मिसजन जिसने "स्काटके उमराव" नामक पुस्तक बनाई थी। इसी मिसजेनकी मातान बालवयमें राजकुमारीको देखनेका सौभाग्य प्राप्त कियाथा। इसने एक घरू चिट्ठीमें लिखाहै कि-" हमारी माता राजकुमारी चार्लीटको बहुत चाहती थीं। और इसी तरह उनका राजकुमार लियोपोल्डॅं पर बड़ा प्रेम था। परेन्तु राजकुमारी विक्टोरिया कुमारी चार्लीटसे विलकुल मिलती जुलती है। मेरी माता राजकुमारी विक्टो-रियाका सौंद्र्य और असाधारण उत्साह देखकर बहुत हर्षित होती थी। उनके कथनकी मेरे हृदयपर अभीतक ज्योंकी त्यों छाप अंकित है। " वाल्यावस्थामें राजकुमारीकी लावण्यमयी मूर्ति, मुखपर आनन्दकी झलक हरिणोंकीसी नेजस्वी आँखें और चित्ताकर्षक सम्भावण तथा वृद्धिकी तीवताके विषयमें उस रामयके र्थथकारोंने वड़ी प्रशंसाकी है परन्तु उन दिनों समाचारपत्रोंमें ऐसी गप्पें उड़ा-करतींथीं कि रानी निर्वल है, उनमें चलने फिरनेकी शक्ति नहीं है।" जिसंसमय ऐसी गप्पें उड़तींथीं उसी अवसरपर कुमारी क्लरमण्टक मैदानमें गबड़ी र्लंगाया करतींथीं। जब लोगोंको अन्य २ वातोंमें इनकी योग्यता अच्छी तरह विदित होगई तब एकाएक ऐसी गप्प उड़ना बन्दहुआ और साथही लोगोंकी भक्ति बढ़ निकली ॥

राजकुमारी फियोडोरीके विवाहसे पूर्व डचूक आफ्यार्कका देहान्त होंचु काथा इसकारण इस विवाहके पश्चात् जब माता कुमारी विक्टोरियाको लेकर यह त्राको गई गावोंके लोगोंने कुमारीको बहुत ध्यानपूर्वक देखकर अधिक आगनन्द सम्पादन कियाथा।

#### अ<mark>ध्याय ६.</mark> राज्यासनकी आशा ।

जिससमय राजकुमारी विकटोरियाका जन्म हुआ इंग्लैंडमें श्रीमतीके पिर्गा-मह तृतीय ज्यार्जका राज्य था। एकही वर्षके अनन्तर अर्थात् सन् १८२० में राजा स्वर्गको प्रयाण करगया। उसके वड़े पुत्र चतुर्थ ज्यार्जने सन् १८२० से सन् १८३० तक राज्यिकया। दूसरे भाई चतुर्थ विलियमके राज्यारंभसे हैं।

## महारानीकी शिक्षकासे बातचीत ।



लोगोंको आज्ञा होगई कि विक्टोरिया किसीदिन इस साम्राज्यकी स्वामिनी होगी परन्तु तृतीय ज्याजीके सातपुत्र और तीन कन्यायें थीं । दो पुत्र बचपनमें मरगये । राजा चौथा ज्यार्ज अपूत्र मरगया । डगूक आफ् यार्ककी भी यही दशा हुई और चौथें विलियमके कोई सन्तान न हुई । और वातकी वातमें विक्टोरिया के भाग्यका मैदान खाळीकर एक २ करके उनके पूर्वाधिकारी खसकगये। महारानीके पिता डचूक आफ् केंटकी मृत्यु और राजा चौथे विलियमके सन्तान नही-नेसे राजकमारी विक्टोरियाको जो राज्य मिलनेकी आज्ञा थी वह जवतक बालिका वारह वर्षकी न हुई उनसे छिपा रक्खी गई। इसका तात्पर्य यही था कि, राज-माता, राजा विलियम और इंग्लैंड का मंत्रिमण्डल नानता था कि शिक्षा प्राप्त करनेसे पूर्व अपक वयमें यदि राजकुमारीको अपने सौभाग्य की खबर हो जायगी तो उनका चित्त पढने लिखने और सदाचार ग्रहण करनेमं न लगेगा। इन लोगोंका विचार सञ्चा निकला और इसी परामर्शका यह फल हुआ कि, राज्यासन पर विराजने बाद संसारके अनेक उपकार करनेमें यह समर्थ हुई । संसारका उपकार और इंग्लैंडकी उन्नतिक लिये मानी परमेश्वरने राजकुम्।रिके सौभाग्यके आड़में अनेक पूर्वाधिकारियोंको पड़दा डालकर उन्हें उत्तम शिक्षा ग्रहण करनेका अवसर दिया था और ज्ञासनेक योग्य योग्यता संपादन, करने बाद एक २ करके उन लोगों को खसका दिया ॥

जुन राज्यासन प्राप्त करनेका समय निकट आया राजमाताने राजकुमारी की शिक्षका बेरोनेस लीजन को इंग्लैंड के राजधराने की बंजावली
दिखाई । राजकुमारीको इस बातकी सूचना देनेके लिये वंज्ञवृक्ष उनकी पुस्तक
में रखदिया गया । उन्होंने पुस्तक खोलतेही अचानक उसे देखा और अपनी
आज्ञाक सुखमें मन होगई । इस अवसरमें श्रीमतीक पास एक दासी
आई । उससे राजकुमारीने पूंछा कि "यदि वर्तमान राजा—मेरे ताऊकी मृत्युहो जाय तो फिर राजा कीन होगा ?" दासी बोली—"क्कारेंसक डचूक ।" फिर
बालिकाने पूंछा—"और उनके बाद ?" दासीने कुमारीको उलझाहट में डालने
के िलेये कहा कि—"आपके अभी बहुतसे चाचा हैं।" परन्तु उन्होंने वंज्ञावली
दिख्या कर सूचित किया कि "यहां तो डचूक आफ् क्कारेंस के बाद मेरे पिता
है इससे निश्चय होता है कि, मेरे ताऊकी मृत्युके पश्चात् में ही इंग्लैंड की
रानी होऊंगी।" दासी चुप होगई। राजमाताने एकाएक हर्षसे प्रतिके हृदय

पर आधात पहुँचनेका डर कर राजकुमारीसे कहा—"वटी, हमें पिछली पात पर भी ध्यान देना चाहिये। अभी तेरी ताई क्वारेंस की डचेज की उमर अधिक नहीं हुई है। यदि उनके वालक होगा तो तेरा कुछ स्वत्व नहीं रहेगा। परन्तु तू मानले कि, तेर दोनों ताऊ संतान विना मर जायेंगे और तूही इंग्लेंडकी रानी होगी तो ऐसी दशामें तुझपर जो वोझा पड़ेगा उसका विचार कर और इस राज्यको रह समान देदीप्यमान करने और प्रजाका उपकार करने योग्यहो।"

राजकुमारीकी स्त्री शिक्षकाने एक पत्रमें लिखाँहै कि, राजमाताकी सम्मातिसे उनकी पुस्तकोंमें मैंने इंग्लैंडकी वंशावली रक्खी। दूसरे दिन कुमारीने पुस्तक खोलकर मेरे समक्ष आश्चर्यपूर्वक कहा कि, मैं अब राजगादीके निकट आपहुँ-चीहूं। इसवातसे बहुतरे बालक घमंडमें चूर होजातेहैं परंतु वे नहीं जानते हैं कि, इसमें कितनी विडंबना है। इसमें प्रतिष्ठा बहुत है परंतु जोखिमभी कम नहीं है। मेंने (शिक्षकाने) कहा कि "आपकी ताई एडिलेड अभी युवती है। मानलो कि उनके संतान हुई तो?" "राजकुमारी बोली अच्छी बातहै। इससे बढ़कर मेरे लिये हर्षकी क्या बात है। मैं इस बातसे निराश नहीं होतीहूं"॥

जिस समय राजकुमारीने प्रथम बार वंशवृक्ष देखा उनका वय १२ वर्षकाथा उन्होंने हर्षसे विह्नल होनेक बदले इस बातको जानतेही अपने उत्तरदातृत्वके लिये शिक्षकासे कह दियाथा और उसी दिन उनको यह बोध होगया था कि, "इसीकारण उनकी शिक्षापर इतना ध्यान दियागयाहै। उन्होंने उससे कहाथा कि, इस वैभवमें जवाबदारीका वड़ाभारी बोझा है। मैं अब जान गई हूं कि, इसीलिये मुझे लैटिन ज्याकरण और इंग्लैंडके राज्यप्रबंधकी शिक्षा दी गई है।।

"होनहार विरवानके होत चीकनेपात" इस कहावतके अनुसार इंग्लैंडके सुप्र-सिद्ध टपन्यास लेखक सर वाल्टर स्काटने पांचवर्षके वयमें वालिका विकटोरिया को देखकर कहदियाथा कि "इनकी शिक्षा बहुत ध्यानपूर्वक होतीहै। और इनके ढंगको देखकर मानों कोई देवता इनसे कहरहाँहै कि, तुम इंग्लैंडकी रानी होगी"। जिस समय १८ वर्षके वयमें राजकुमारीने योवनावस्थामें पैर राक्खा उनका एकान्त वास प्रथमवार भंग किया गया था। उनको वाइबलकी वारंवार शिक्षा दीगई थी क्योंकि राजमाता और गवर्नमेंटको विश्वास था कि ब्रिटिश जातिकी उन्नति करनेवाली यही पुस्तक है।

सन् १८३६ के २१ अंगस्तको विंडसर राजभवनमें राजा चौथे विलिरेगम् की वर्षप्रंथि का उत्सव था। उस दिन रविवार था इसिलिये उत्सवमें अधिक धूम धाम नहीं की गई थी। राजमहलमें अनुमान सौ मनुष्यों की भोड़ थीं। राजा के

एक ओर राजमाता डचेजू की बैठक थी। दूसरी ओर उनकी बंहनें थीं। कुमारी विवटोरिया राजसिंहासनके सामने थीं। रानीकी इच्छासे राजाके स्वास्थ्यकी मंगल-कामनाके लिये रीतिके अनुसार मद्य पियागया राजाने सब लोगोंकी मंगल प्रार्थना के उत्तरमें कहाकि"मुझको ईश्वरपर पूरा भरोसा है।मैं नौ मास बाद मरजाऊंगा। मेरी मृत्युपर रिजेंसीका पर्वध न होगा किन्तु ( राजकुमारी विक्टोरियाकी ओर इंगित करके ) यही मेरी उत्तराधिकारिणी होगी । और उस व्यक्तिके हाथमें मेरा मुकट न जायगा जो नरीसंगतिमें पडाहुआहै। मैं विना आनीकानीके कह ाहं कि, उस मनुष्यने मेरा बहुत अपमान कियाहै परंतु में अपनी प्रातिष्ठाके विरुद्ध कोई वर्ताव नहीं करना चाहताहं। उन बातों में एक यहभी है कि, वह कुमारी जान बुझकर मुझसे अलग रक्खी गईहै । मेरे दर्नारमें इसे सर्वदा उपस्थित रहना चाहिये था परंत यह विचारी इस सम्मानसे अवतक वंचित कीर्गईथी। आज्ञा है कि, अबसे ऐसा काम न होने पाँवेगा । मैं इसे जताये देताहूं कि, में राजाहूं। मेरे अधिकार की मानरक्षा करना अपना मुख्य कर्तव्य समझताहूं और आगेसे में आज्ञा देताहूं कि, राजकमारी अपना कर्तव्य समझकर मेरे दबीर में सदा टपस्थित हुआकरे। यद्यपि राजाने यह बात प्रेमपूर्वक कहीथी और इसमें राजकुमारीके भविष्यत शासनका संकेत भी था परंतु मिस्टर सी बार्नेट स्मिथने अपनी पुस्तकमें लिखाहै कि,यदि यह ज्याख्यान दियाजाना सत्य है तो इससे उससमय बडी हल-चल मर्चा होगी।मिस्टर बार्नेटने यह बात ऐतिहासिक येवाइलके आधारपर लिखीहै उनको इस कथनमें संदेह है. परंत उन्होंने लिखा है, कि, इस वाक्यसे रानीको बहत दुःख हुआ । राजकुमारी रोपडी । समस्त उपस्थित लोग घनराउठे । और डेचेज् आफू केंटने चुपचाप वहांसे खसकजानेके लिये गाडी भँगवाई । मिस्टर बार्नेट हिमथका कथन है। कि, इसमें अत्यक्ति अधिकहै परंतु इतना निश्चय है। कि, राजाका स्वभाव विगडगया था और उन्होंने सारी बात राजमाताको इंगित करके कंही थी॥

इस वटनाके एक वर्ष पूर्व अर्थात् ३० अगस्त १८३५ को सेंटजेम्सके सर्कारी गिरजेमें केंटरवरीके प्रधानपाद्री के हाथसे विक्टोरिया दीक्षितहुई थी। उससमय राजमाता, राजा रानी एडेलेड और सेक्सविमरके डूचक तथा डचेज् और कितनेही राजकुटुंबके मनुष्य इकहे हुएथे। उक्त पाद्रीने राजकुमारीको समझा दिया था कि, उनपर कितने बड़े पदका बोझा पड़नेवाला है। उस अवसरपर श्रीमस्तीको राजाधिराज परमेश्वरकी भक्ति और विश्वासपर कार्य करनेका उपदेश दियागया था। इस बातसे राजकुमारीके वस्त्र आंशुओंसे भीगगये और अपनी माहाके कंधेपर शिर रस्तकर बहुत देरतक सिंसकारे खाती रहीथी॥

राजकुमारीके सिद्धान्त और उत्तमताकी एक बात और भी विदित हुईहै। जिस समय उन्होंने प्रथमवार इंग्लैंडिक इतिहासमें वंशवृक्ष देखा वहांकी गादीके लिये अपना निकट स्वत्व देखकर अपनी शिक्षकासे कहाथा कि—" में अवतक सिंहासनसे जितनी निकट अपनेको समझतीथी उससेभी अधिक निकट निकली। में अब अच्छी होउंगी।अब में जानगई कि, आप मुझे इतना ध्यानपूर्वक क्यों पढ़ा-तिहो। और लैटिन् सिखानेमें आपका इतना परिश्रम क्यों है। अब में सब बातें अच्छी तरह जानगई और में अब अच्छी होउंगी"।

### अध्याय ७.

# राज्यारोहणसे पूर्वकी विशेष घटनायें।

शिक्षा प्राप्तकर प्रवाससे विशेष अनुभव संपादनकरनेके लिये राजमाताके साथ राजकुमारीको थों कोलतक प्रवास कराया गयाथा। जहाँ जहाँ राजकुमारी गई प्रजाने वहुतही हर्ष और हार्दिकप्रेमके साथ श्रीमतीका आदरिकया और अभिनन्द-नपत्र दिये। सन् १८३३ में आइल आफ वाइट्से लीटते समय ए डिथस्टीन और नौरिशके मध्यमें एक पुरानी नौकाके टुकड़ेसे राजकुमारीका जहाज टकरागया। टकरातेही जहाजका एक भाग टूटगया। संडर नामक पाइंट र राजकुमारीको तुरंत उठाकर एक ओर लेगया और इसतरह उनके प्राण बन्दे । सब साथियोंको प्रथम बड़ी चिन्ता हुई और फिर लोगोंने हर्षकी वधाइयां देशे॥

यात्रासे लौटनेपर राजकुमारीको बहुत भयंकर बीमारी भागनीपड़ी । शारीग्य होनेक अनन्तर बेन्ट मिन्स्टर राबीके एक बडे जलसेमें राजकुमारी उपस्थित हुई और सन् १८३५में उन्होंने एस्कोटमें घुड़दौडकी क्षते और सेनाकी कवाइक्ट्रदेखी।

जिन दिनों राजकुमारी विकटोरिया अपनी माता सहित केनिसंगटनके र जिमहलमें निवास करती थीं सैक्सकोवर्गके ड्यूक अपने दो पुत्र राजकुमार अर्नेस्ट
ओर राजकुमार एलक्ट सहित यात्रा करते समय राजकुमारी के यहां अाकर
चार सप्ताहतक पाहुने हुए। राजकुमारी को अपने भावी प्राणनाथके दर्शन ह्यानका
यह पहलाही अवसर था। आगत पाहुनोंका यहाँ बड़ा स्वागत हुआ। स्व इसी
अवसरपर राजकुमारी विक्टोरिया और राजकुमार एलक्टेक हृदय मा दिरमें
परस्परके प्रेमने निवास किया। इसीसमयसे दोनों जानने लगे कि प्रणय हिन्सों
वस्तु है, मनहीमन दोनोंके प्रणय की तरंगें उठने लगीं और दोनोंही भा ध्रावीसुखके लिये मनहीमन आनन्दसागरमें निमम हुए। मनके विचारों और

स्परकी ताक झांकके सिवाय इस समय कुछ बातें न हुई और एक मासके तीस दिन एक घड़ीके समान बिताकर दोनों प्राणिप्रय प्राणिप्रयाकी माधुरी मूर्तियां अपने २ हृद्यमिन्द्रमें निवासकरा वियोगका सुख अनुभव करनेके लिये अलग हुए । इनके मनोंकी टलझाहटकी किसी को खबर न हुई ॥

२४ मई सन् १८३७ ई० को राजकुमारी विक्टोरियाने पूरे अठारह वर्ष व्यतीत कर वाल्यावस्थासे युवावस्थामें पैर रक्खा । अब बालिका विक्टोरिया युवतीवि-क्टोरिया कहळाने लगीं। उस दिन वर्षश्रंथिके हर्षमें केन्सिंगटनका राजपासाद दंद-भी और अन्यान्यनादोंसे गाजरुठा । दिनभर अभिनंदनसूचक पत्रों और बधाईकी चिद्रियों से राजभवन भरगया । राजा चौथे विलियमने दो हजारके मुल्यका एक पायनो बाजा भेट किया। और यहभी प्रकाशित किया कि, मैं अपने निज खर्चमेंसे दश हजार पोंड वार्षिक दिया करूंगा। परंतु राजकुमारी मेरे मंत्रियोंकी सम्मतिसे कामकरै । राजकमारीने यह शर्त स्वीकार न की । इस महोत्सवमें छंडनके बडे २ उमराव इकट्टे हुएथे किन्तु राजा विलियम बीमारीके कारण नहीं आसके । इस दिन लंडन नगरमें घर २ दिवाली हुई और राज्यभरमें उत्सव कियागया । इसी अवसरपर लंडन नगरंकी सिटी कौन्सिलने राजकमारीको एक अभिनंदनपत्र भेंट किया । इसे लेकर लंडनके लार्ड मेयर केन्सिंगटनके राजमहलमें आये । पत्रक उत्तरमें राजमाताने कहा कि-"राज्यके प्रत्येक पक्षसे हम विलक्तल अलग रहीहैं। भैंने अपनी प्रियपुत्रीको प्रजाहित और राजधर्म जिखानेमें न्युनता नहीं रक्खीहै। भैंने स्वतंत्रलोगोंका मुख्य कर्तव्य राजकुमारीको भली भाँति समझादिया है। राजकमारी अब अपनी युवावस्थाको पहुँचगईहैं । मुझे आज्ञा है कि, जो काम , इसे दियानायगा उसे यह पूर्ण कुशलतासे संपादनकरैंगी । इसका मुख्य कर्तव्य यहींहै कि-धर्म, ज्ञान और स्वतंत्रता, उद्योग प्रजाकी सम्मति और प्रजाके हितकी कामना करना?'। राजकुमारीने अभिनंदनपत्रके विषयमें परम मधुरंस्वर और मृदुहास्यसे कहा कि-" आपके स्नेहका में उपकार मानतीहूं। मेरी मातान मरी इच्छा भलीपकार प्रकाशित कीहै"॥

# अध्याय ८. राजा विलियमकी मृत्यु ।

सन् १८३०ई० में नन राजा चतुर्थ ज्यार्जका देहान्त हुआ उनके भाई ड्यूक आफ् क्लारेन्स चौथे विलियमके नामसे गादीपर विराजे । राजा विलियमके

# (२६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

संतान होनेकी आज्ञा न थी इसिल्ये कुछ कालके पश्चात् पार्लियामटेंमें राज्यके भावी वारिसके विषयमें रिजेसीविलके नामसे लार्ड लेंडहर्स्टन एक पांडुलिपि डपस्थित की। इसमें यह निश्चय किया गया था कि यदि राजा विलियम बिना संतान मरजावे तो राजकुमारी विक्टोरिया राज्यासनपर विराजे और उनकी माता उनकी रक्षाको नियत हो। इस पांडु लिपिक पास होने पर राजकुमारीकी जिक्षाके लिये ६ हजार पांडकी जगह १० हजार पांड नियत हुए। राजा विलियमके पद्याभिषेकके समय राजकुमारी विक्टोरियाको उपस्थित न होनेदियाथा। इसवातकी लंडनके समाचारपत्रोंने बहुत निन्दा की और दोषका बोझा राजमातापर महा। वे उस समयतक नहीं जानते थे कि, इस अवरोध से देशकेलिये बहुत बड़ा कल्याण होनेवालीह।।

राजकुमारी विक्टोरियाकी उन्नीसवीं वर्षगाँठके दिन बीमारिके कारण राजा विलियम नाचमें उपस्थित न होसके थे। मईका अंत होनेके सायही राजाकी अ- शक्ति वढ़गई। उनके शरीरमें श्वास लेनेकाभी वल न रहा। १८ जूनको राजाने राजद्रोहियोंका अपराध क्षमा करेनेक पत्रोंपर हस्ताक्षरिकिये। यह दिन वाटलू युद्धमें विजय पानेका था। राजाने डाक्टर चैम्बर्ससे कहा कि, भाई! आजके विजयी दिवस भरमें फिर जीना चाहताहूं। दूसरे दिन अर्थात् १९ जूनके प्रभातमें राजा जागा और दिनमर ईश्वरप्रार्थना और रानीके संबोधनके अनन्तर स्मरण रक्खों कि "में आस्तिक राजाहूं"। कहते हुए रात्रिके दो बजे इस असारसंसारको छोडकर उसने स्वर्गनका मार्ग लिया। और ऊपर जिस विलका वर्णन हुआहै उसके अनुसार राजकुमारी विक्टोरिया उत्तराधिका।रिणी हुई।।

राजाकी मृत्युपूर्व हेनोवरका परगना इंग्लेंडके साथ जोड़िंदिया गयाथा और तबसेही इंग्लेंड और हेनोवरका राज्य संयुक्तथा। परंतु हेनोवरके राज्य नियमानुसार वहांका मुकुट स्त्रीके शिरपर रखनेकी चाल नथी. इसलिये हेनोवरका राज्य इंग्लेंडसे अलग किया गया और कम्बलेंडिके ड्यूक जान अर्नेस्ट आगस्टसको वहांका राजा बनायागया। हेनोवरकी प्रजाको ड्यूकके अत्याचारोंका कष्ट हुआ और इंग्लेंडकी प्रजाने समझा।कि, इस राज्येक अलग होनेसे बहुतसा खर्चका बोझा टलगया इसकारण उसने हर्ष किया॥

अध्याय ९. राज्यप्राप्तिके समाचार पाते समय विक्टोरिया का चित्र।

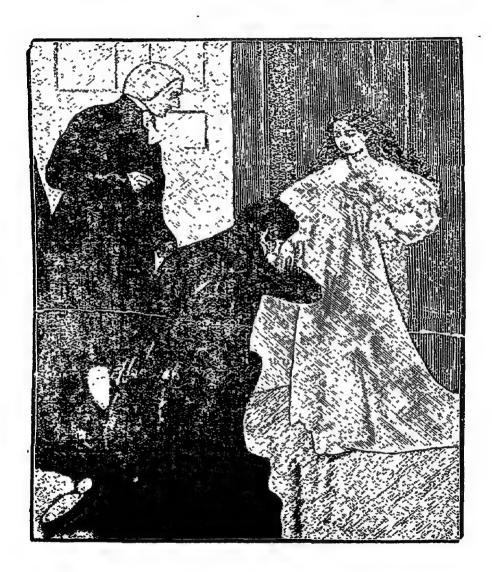

# सिंहासनारोहण ।

राजा चतुर्थ विलियमका स्वर्गवास हुआ। २०जूनके प्रातःकालके सूर्योदय के साथही रानी विक्टोरिया, विटिशजाति और भारतवर्षके भाग्यका उदय हुआ। राजाके मरणकी शोकसूचना और रानी विक्टोरियाके सिंहासन प्राप्त करने की वधाई लेकर केंटरवर्राके प्रधान पादरी, लार्ड चैम्बर्लेन, अर्ल एलवरमैन ओर सर हेनरी हेली फाक्स विंडसर केसलसे रात्रिक २॥ वजे चलकर प्रभातके पांच बजते २ केन्सिंगटन महलमें पहुँचे । द्वारपालको जगानेके लिये किंवाडे खटखटाये, घंटा बजाया और पुकार मचाई परंतु द्वारपाल जो सुखकी गाढ निद्रामें सोरहा था न जागा । थोडी देर मार्गप्रतीक्षा करनेवाद द्वारपाल जागा । उमरावोंका संदेशा लेकर वह भीतर गया और तुरंतही लीटकर कहा कि-" राज्कुमारी प्रगाढ निद्रामें मत्र हैं। इस समय जगानेका हमारा साहस नहीं होता है"। उन्होंने कोधके साथ द्वारपाल को समझाया कि—" भैया, राज्यका बहुत आवश्यक काम है। रानीको शीघ्र जाकर जगाओ"। तुरंतही राजक-मारी जागीं। और हडवडीमें उठकर रात्रिके वस्त्र पहने हुए, दुशाला लपेटकर, पैरोंमें स्लीपर पहने, कंधेपर विखरेहुए केशोंसे, मंदगति और आँसूभरी आँखेंसि वाहर आई। उमरावोंका संदेशा सुनतेही अकचकागई और रोते २ कहा "आप सब मेरेलिये ईश्वरसे प्रार्थना की जिये"। यह रूदन पितृज्यके मरण के लिये न था और न राज्य पानेके हर्षके आनन्दाश्च थे किन्तु अपने ऊपर काम और कर्तव्यका बडाभारी बोझा पडता देखकर उसके पालन करनेकी चिन्ताकी सूचना देते थे। सुनतेही सब लोगोंने रानीके साथ मिलकर एकचित्तसे ईश्वरसे पार्थना की । जुभ सूचना और ईश्वरपार्थनाके पश्चात् सरदार वहांसे विदा हुये ॥

इसके अनन्तर रानी विक्टोरियाने प्रथम कार्य किया । वह कार्य रानीक सचे अंतः करण और उदारवृत्तिका उत्तम उदाहरण है । रानीने उसी समय मृतराजाकी पत्नीके नाम एक सहानुभूति सूचक पत्र लिखा । उसका अनुवाद लिखनिकी आवश्यकता नहीं है, किन्तु इतनाही लिखना रानीके सुविचारोंको प्रकट करताहै कि श्रीमतीने उस पत्रमें रानी एडीलेडको एक स्थलपर "श्रीमती इंग्लेंडकी रानी" के नामसे संबोधन किया। इससमय एक मनुष्य खड़ा हुआ रानी विक्टोरियाका पत्र पढ़रहा था। उसने कहा कि, अब रानी एडीलेडको इंग्लेंडकी रानी लिखना उचिन

## (३०) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

त नहीं है क्योंकि इंग्लैंडकी रानी आप हैं। उनके पत्रमें "विधवा रानी" लि-खिये" श्रीमती विक्टोरिया बोलीं—" राम राम, इस दुःखिता अवला को सबसे पहले इस कष्टकी याद दिलाना मेरा काम नहीं है। में जानती हूं कि, ऐसाही लिखना चाहिये परंतु में उनका हृद्य दुखाना नहीं चाहती हूं"। इस चिट्टीमें सहा-नुभूति और भेमके साथ लिखाथा कि " आप अपने शरीरकी रक्षापर अच्छी तरह ध्यानदें और जहाँतक इच्छाहो सुखसे विंडसरके राजमहलमें निवास करें। वह आपका ही दैंं।।

प्रातःकालके नौ वजे इंग्लैंडके प्रधान अमात्य लार्ड मेलवीनेन रानीके मह लमें आकर दोषंटतक राजकीय गुप्तवातों में संभाषण करनेवाद प्रिमी-कौंसिल जो आजकल के बिनेट (मंत्रिमंडल) के नामसे प्रसिद्ध है उसे एकि तरने का निवेदन किया । इतिहासवेत्ता कार्लोइलने लिखाँहै कि "एक तरणी वालिका जिसने अभीतक संसारका राग रंग नहीं देखा है, जो अभीतक नहीं जानती है कि, राज्यप्रवंध क्या वस्तु है उसने इतनी त्वरा, गांभीय और उत्साहसे काम किया कि जिससे उस समय और आज के मनुष्यों को आनन्दयुक्त आश्चर्य हुवा " रानीने तुरंत उठकर मेलवोर्नकी प्रार्थना को स्वीकार किया और एक सदाके अनुभवी राजपुरुषकी तरह कार्य आरंभ करिया



मथम भाग। (३१)

# महारानीका शपथ छेते समयका चित्र ।



२० जूनको दुपहरीमें केन्सिंगटनमें मंत्रिमंडल इकट्टा हुआ । पिनीकोंसिल की ओरसे रानीके नामका अभिनंदन पत्र पढ़ाजानेके अनन्तर श्रीमती की ओरका ढिंढोरा वाँचकर सुनाया गया। श्रीमती शुभमुहूर्त्तमें सोद शोकवस्त्रोंसे अलंकृत होकर प्रथमवार सिंहासनासीन हुई और विराजतेही मंजुल, स्पष्ट और गंभीर शब्दोंमें कोंसिलको निम्नलिखित प्रस्ताव पढ़कर सुनाया:—

मेरे मिय ताळ श्रीमान् राजासाइवकी मृत्युसे प्रजाको बहुत बडा हुःख और शोक हुआहै। और इसी कारणसे मुझपर राज्यभार आपड़ा है। यि में यह न जानतीकि इतना बडा काम मुझे ईश्वरकी इच्छासे नहीं सोंपागया है और सर्वशक्तिमान् परमात्मा इस कार्य के संपादन करनेमें मेरी सहायता न करेगा तो इस जोखिमके कामके बोझेसे, जो अकस्मात् मेरे ऊपर आपडा है में दबजाती और साथही मुझे यिद यह विदित न होता कि, प्रजाके कल्याणके लिये उसकी ओरसे आश्रय न मिलेगा। मेरी प्रजाके प्रेम और भक्तिपर तथा पार्लियामेंटकी बुद्धिमानीपर मुझे पूरा भरोसाहै। मुझको बहुत बडा लाभ यह हुआ है कि, में जिस गादीपर आसीन हुई हूं उसके पूर्वाधिकारी अपनी प्रजा की स्वतंत्रताके स्वत्वोंके लिये बडा गर्व रखतेथे और उनकी मुख्य इच्छा यही थी कि, देशको आईन के बंधनोंकी मुडन्नित (Amelioration) करना और प्रजाके सामान्य सुखार भलीक्तारसे ध्यानेदना॥

"मेरी प्रिय माताकी रक्षामें रहकर मेंने जो इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त की है उससे में सीखगईहूं कि देशकी नीति का किस प्रकार आदर करना और उस से क्योंकर प्रेमरखना चाहिये। मैं देशके धर्मका संरक्षण करूंगी सब लोगों को यथेच्छ रीतिपर धर्मका सुखभागने टूंगी और सब जाति और धर्मवाली मेरी प्रजाके हितमें सबप्रकारका श्रम करूंगी? ॥

रानीने जब इस व्याख्यानको समाप्त किया तो फिर धर्मसंबंधा : मितज्ञा की और उनके दोनों चचाओंनेभी सौगंद खाय । इसके बाद दोनोंने रानिके पैरों पड़कर उनके हाथका चुंबन किया । रानीने उन दोनोंके सम्मान में उनके हाथ चूमे । और ड्यूक आफ् ससेक्सका आद्र करने के लिये सिंहासन पर से खड़ी होगई । रानीके गंभीर भाव और इस समय यथातथ्य कार्य करनेसे ड्यूक आफ् बेलिंगटन और पील आदि राजपुरुष चिकत होगये । रानीके व्या-ख्यानमें सुउन्नति ( Amelioration ) शब्दका प्रयोग हुआथा इसपर लार्ड बूहमने तर्क किया । उनका कहना यह था कि, यह शब्द अशुद्ध है । सर रावर्ट पीलने उनका यथातथ्य उत्तर दिया । इस प्रश्नोत्तरसे द्वीरमें कुछ हल चल

मचगई परंतु श्रीमतिके बर्तावमें विलकुल अंतर न आया । समस्त काम काजमें उन्होंने इतना गांभीय दरकाया कि, इचूक आफ् वेलिंगटनको स्वयं कहनापडा कि "मुझको अपनी लडकीकी ओरसे भी इससे अधिक गांभीयंकी आशा नहीं है" । राजकर्मचारियोंने सरकारी कागजोंपर "एलक्जेंड्रिना विक्टोरिया" नाम छपवायाथा किन्तु रानीने अपने हस्ताक्षरमें केवल "विक्टोरिया" लिखा इसलिये काम काजमें थोडी गड़बड़ मची और उन कागजों की काटलांट करनापडी ॥

परमेश्वर की कृपासे २० जूनको सेंटजैम्सके महलमें राज्कुमारी विक्टोरिया ग्रेटब्रिटेन और आयर्लेण्डकी रानीके नामसे प्रतिष्टितहुई। रानीके दर्शनके लिये राजमार्ग लोगोंके झुंडोंसे भरगया। घर २ आट्टालिका २ खिड़की २ और गोख २ में स्त्री पुरुष वालक युवा युवती और वृद्धवृद्धिक ठाठ लगगये। वृक्षीं-की डालियां और मकानके छप्परोंतकमें लोगोंको बैठनेकी जगह न मिली। आय-लेंण्डके राजद्रोही लोगोंकी मुखश्री देदीप्तहुई। उनके चित्तपरसे दुविचारोंने पलायन किया और वाघ वकरी एक घाट पानी पीनकी भावी आशामें लोग परस्परका देष और कोष भूलगये। दोवजे तोपखानेसे १०१ तोपोंकी सलामी कीगई। कानकी चैलियां उडाने वाले हर्षनादसे रानीको प्रजाने वधाई दी। ऐसे समयमें रानीन लोगोंको दर्शनिद्या। यद्यपि उस समय अधिक कामकाजसे श्रीमती थकगईथीं और उनके वस्त्रालंकारभी ताऊकी मृत्युके कारण शोकसूचक और सादेथे परंतु उन श्रम-विन्दुओंमें सोंदर्य और सादगीमें शोभाकी झलकथी। दर्शनकरतेही उज्जस्वरसे प्रजाने

#### "परमेश्वर रानीकी रक्षाकरो"

का जय घोष किया। इस गीतके समाप्त होतेही सर विलियम उडले और डघूक आफ् नाफोंकने भीडके समक्ष आकर राजा चतुर्थ विलियमके मृत्युसम्वाद् और श्रीमती रानी विक्टोरियांक सिंहासनारूढ होनेका ढिंढोरा उच्चस्वरसे पढ़कर सुनाया। ढिंढोरा सुनतेही प्रजाने फिर "प्रमेश्वर रानीकी रक्षाकरो" की गर्जना करी। इस समय रानीकी आँखोंमेंसे आँसुओंकी दो चार बूँदे निकलपडीं॥

साधारण राजरीतिसे छुट्टीपातेही रानी विक्टोरिया दौडीहुई अपनी प्रियमा-ताके कमरेमें गई और उनकी गोदीमें बैठकर आँसूकी नदी बहानेलगीं। माताने नम्रतासे पुत्रीको समझाया तब रानी बोलीं:—

"माता में कदाचित् अवभी भरोसा नहीं करती हूं कि, मैं अव इंग्लैंड की रानी हो गई हूं परंतु में सोचती हूं कि मैं रानी हो गई। क्या मैं नहीं हूं" ? माताने उत्तर दिया:—'भेरी प्यारी | तूजान्तीही है कि.तू रानी होगईहै । अभी तैने जो दृश्य देखाँहै उसीसे तुझे इसवातका विश्वास होगया होगा" ॥

रानी:—"अम्मा, जवतक मुझको अपने स्वभाव बद्छनेकी टेव न पड़जावें और आपकी छोटीसी वालिका इस वृहत् राज्यकी वास्तविक स्वामिनी न वने में आपसे एक बात मांगे लेतीहूं। मेरी प्यारी माता में चाहती हूं कि,आप मुझे अभी देशंटेतक एकांत रहनेकेलिये छुट्टीदे। "राजमाता इस पार्थनाका आश्य समझगई और उसी दिनसे उन्होंने अपनी कन्यासे अलग होनेका आरंभ किया रानीने उस समय माताके बाहर जातहीं ईश्वरसे प्रार्थना की ॥

रानी विक्टोरियाके होनहार पियतम राजकुमार एलर्क्ट उन दिनों बोन नगरमें पढ़तेथे । उनके पास यह शुभसंबाद पहुँचा । समाचार पातेही उन्होंने श्रीमती-को एक पत्र लिखा उसका आज्ञाय यह है:—

२६ जून सन् १९३७ ई०

"अव आप यूरोपके एक परम वलाढच राज्यकी स्वामिनी हैं। आपके हाथमें लाखों मनुष्योंका सुख दुःख है। परमात्मा आपको इस वृहत् और कठिन कार्यमें सहायता दे। मुझे आशां है किं, आपका शासन दीर्घ, हर्षपद और प्रभावशाली होगा। और आपको अपने परिश्रमके बदलेमें प्रजाकी ओर से धन्यवाद और प्रेम प्राप्त होगा" राजकुमारकी इससमय विलक्षण दशा थी। उनके चित्तपर प्रियासे शी- घ समालाप करनेकी उत्कंठा बढ़गईथी और वह अनेक प्रकारके सोच विचारमें निमनथे किन्तु रानी और राजकुमारके मित्रोंने दोनोंकी आन्तरिक इच्छाका इस समय प्रकाशित होना उचित न समझा। और मित्रोंके पराम्श्रेसे राजकुमार एलबर्ट अपने भाई सहित स्विट्जर लेंड और इटालीकी और चलेगये॥

रानिक राज्यारंभसेही उनपर प्रजाक प्रेमका इससे बढ़कर क्या उदाहरण होसकता है कि एकबार किसी राजद्रोही दुष्टने कहदिया कि "इस बालिका रानीको गादीसे उतारकर ड्यूक आफ् कम्बरलैंडको बिठाओ" इसपर ओकोनलने जोशमं आकर उसको इतना डांटा कि, उसके होश उडगये। ियस्टर ओकोनल बोले—"जिस युवतीसे इंग्लेंडका राज्यासन अभी शोभित हुआहै उसके प्राण, प्रतिष्ठा और शरीर की रक्षाके लिये में इसीदम ५ लाख बीर आयलैंडवासी सैनिकोंको इकटे करसकताई"॥

राज्यप्राप्तिकें साथही साथ प्रजाकी रानीपर भक्ति बढ़ने के अनेक कारणें । उनमेंसे एक यह भी है कि वह दया करनेमें अप्रतिमधीं। राज्यप्राप्तिके प्रथम वात्सरि क उत्सवके बाद ड्यूक आफ् बेलिंग्टनने एक पत्र उपस्थित किया उसमें एक सैनिकको जिसने कुछ सेनासंबंधी अपराध कियाथा फाँसी देनेकी

टस समयके नियमानुसार आज्ञा माँगी गईथी। रानीने पत्र सुनतेही पूंछा:— "क्या इस सैनिक की ओरसे बचाव के कुछ प्रमाण नहीं हैं"? इसपर वेलिंग्-टनने कहा—"जी हां यह बहुत बुरा मनुष्य है इसे अवश्य दंड मिलना चाहिये"। इसपर रानीने डचूक से आज्ञा की कि "इसपर एक बार फिरभी विचार करले" डचूक बोले— "सरकार, में पहलेही प्रार्थना करचुका हूं कि, यह सेना में रखेंने योग्य नहीं है परंतु कोई २ कहते हैं कि, इसका घरू वर्ताव अच्छा है"। सुन-कर रानीने उस पत्र पर लिखदिया कि " इसका अपराध क्षमा किया गया " उसी दिनसे पार्लियोंमंटने जानलिया कि, रानीकी वडी दयालु प्रकृति है। इस-लिये उसने फाँसी की आज्ञाका कार्य रानीसे लेकर रायल कमी शनकों दे दिया॥

# अध्याय १०. शासनारंभ ।

राजा विलियम लिंबरलपक्षका था परंतु इस बातसे सदा डरा करता था कि कहीं प्रजामत बल न पकड़ बैठे इसलिये दोनों दलोंसे मिलजुलकर चलता था। उसके समयमें मंत्रिमंडलभी लिंबरलथा किन्तु राजाके संकीर्ण विचारके कारण सदा मन खोलकर कोई काम नहीं करता था। राज्यपरिवर्तनके साथ ही मंत्रिमंडलने चमक दिखाई। कन्सवेंटिव दल नरम होगया क्योंकि रानीकी माता और रानी दोनों लिंबरल मतके थे। इससे जो समाचारपत्र लिंबरल दलके थे उन्होंने जयघोष किया और प्रतिपक्षी कुढ़ने लगे। प्रधान अमात्य लार्ड मेलबोर्न मध्यस्थ बनकर रानीको अपनी ओर करनेके लिये जबतक कोई पाइवेंट सेकेन्टरी नियत न हो नित्य उन्हें कामकाज समझाने जाया करते, लिंबरल और कन्सवेंटिवके भेददिखाने और समस्त झंझटकी बातें सुझाया करते थे। इनकार्यों के लिये कभी २ उन्हें दिनमें चार पांच बार तक मिलना पडता था। यह बात डचूक आफ् वेलिंग्टनको पसंद न थी परंतु लार्ड मेलबोर्नकी चालसे वह कुछनकर नहीं सकते थे।

रानीने सिंहासनपर विराजतेही लार्ड डरहामको जी. सी. बी. की उपाधि दी। यह कार्य उन्होंने माता, शिक्षका और लार्ड मेलबोर्नकी पेरणासे किया। लार्ड मेलबोर्न सदा श्रीमतीको अच्छी सलाह दिया करते थे और रानी उनपर बडी दया रखती थीं। उनपर रानीका पूरा भरोसा था परंतु सदा उन्होंके कहने-के अनुसार नहीं चलतीं थीं किन्तु स्वतंत्रतासे अपनी सम्मति दिया करता थी॥

अवसे श्रीमती विकंगहामके राजमासादमें रहने लगीं। १३ जुलाईसे व-हांरहना आरंभकर ४ दिन पीछे पार्लियामेंट विसर्जन किया। जिस समय वह विकंगहाम महलसे पार्लियामेंट भवनको गई राजमार्ग में लोगोंकी भीड़से तिल-धरनेका स्थान नथा। प्रजाने रानीकी जयघोषणाकर हर्ष प्रकट किया। द्वी-रमें पहुँचतेही उमरावोंने झक २ कर सलाम किया। रानीने आसन लिया और सवलोग खड़े रहे । उस समय श्रीमती श्वेत साटिनका गौन पहने हुएथीं। गार्टर कास कंधेपर लटकता था। मस्तकपर रत्नजटित मुकुट और गलेमें हीरेका हारथा। सिंहासनपर विराजतेही लार्ड मेलवार्नने कानमें कहा " लार्ड लोगों को बैठनेकी आजा दीजिये क्योंकि विना आजा ये बैठेंगे नहीं " रानीने उमरा-वोंसे कहा— " मेरे लार्डो बैठो "—सब लोगोंके यथा स्थान बैठते ही श्रीमतीने अपना प्रथम व्याख्यान पढकर सुनाया । उसका अंतिम वाक्य यह था-"परमे-श्वरकी कृपासे मैं अपने शिरका बोझा उठासकूंगी । मुझे पूर्ण विश्वास है कि, वह मेरा सहायक होगा । में धार्मिक और सांसारिक कार्योंकी रक्षा करूंगी । वहत उन्नति करूंगी, सबको समान गिनुंगी और मेरी इस योग्य इच्छाके लिये पार्ल-यामेंट सहायता देगी" वस्ततः अंत समयतक श्रीमतीने अपने वचनोंका पालन किया और इसीकारणसे उनका दीर्घ शासन काल यशस्वी कहलाया । इस व्याख्यानको उन्होंने बहुतही मधुर और उच्चस्वरसे सुनाया । सुनकर श्रोता-गण दंग होगये । फेनी केम्बल नामक यंथकार जो उस समय उपास्थित था टसने लिखाहै कि "जिससमय रानीने व्याख्यानके आरंभ में संबोधन करनेके लिये " मेरे लार्ड और शिष्ट पुरुषो " कहा सभाका सन्नाटा एक ऐसे मृदु और मंजुल स्वरसे भंग होगया जिसे एकवाद्यकी उपमा दे सकते हैं"। उस समय रानीका सौंदर्भ रतिको लिजित करता था । तुलसीदासजीकी-"सुंदरता कहूँ सन्दर करही। छवि गृह दीपशिखा जन बरही"—चौपाई आँखके सामने नाच रही थी गा

राज्यासनपर विराजतेही श्रीमतीने लार्ड मेलनोर्न से कहा कि " मुझे अपने पिताका ऋण चुकाना है। मैं इस कार्यको प्रथम करूंगी। यह मेरा पवित्र धर्म है"। यह बात कहते २ ही रानीकी आँखोंमें आँसूं डबडबा आये। कोमल कपोलोंपर जलकी धारा बहने लगी और गला भर आया। ड्यूक आफ् केंट बडे उदार परोपकारी और खर्चील थे। उनको वेतन बहुतही थोडा मिलता था इसकारणसे उनको ऋण होगया था। जबतक श्रीमतीने पिताका ऋण न चुकाया उनके चित्तको चैन न हुआ। पिताको ऋण फिटजू

विलियम और डनडास नामके दो उमरावोंका देना था। रानीने अतिविनीत-भावसे पत्र लिखकर उन्हें धन्यवाद देते समय कहा कि "आप लोगोंने इतने समयतक धेर्य रक्खा जिसकेलिये में बहुत उपकृत हूं"। ऐसाही पत्र उन्होंने पिताके मित्रोंको लिखा था॥

शासनारंभके पश्चात् अनेक प्रकारकी गणें उड़ने लगीं। कितनेही लोग कहनेलगे कि रानीमें दम नहीं है। वह अपनी सखी वेरनस्लेज़ की सलाहसे चलती हैं और कोई कहता था कि, लार्ड मेलवेर्निही उनके पास कर्ता धर्ता हैं। ऐसी गणें उड़ने का एक कारण यह मानाजाता है कि, राजा चौंथे विलियम के कृपापात्र सरजान कानराय पर रानीका अचानक कीप हुआ। यद्यपि इसका कारण कुछभी प्रकाशित नहीं हुआ परंतु लोगोंने अनुमान किया कि रानीकी सखी वेरनस्लेजसे उसकी कात्रता थी। कितनेही लोगोंका कथन यह है कि, राजा विलियमने राजमाता डचेज़से भरे दबीरमें जो कटुवचन कहे थे वे इसीकी प्ररणासे थे और इसीकारण विक्टोरिया सरजान कानराय पर अप्रसन्न हुई। वास्तवमें वात यह है कि, ये गणें भिष्या हैं और सरजान कानराय अपनी इच्छासे ही अलग रहा था॥

लार्ड मेलवोर्नका रानीपर बहुत बडा प्रभाव था। ग्रेविलने लिखाँहे कि "रानीकेवल राजकाजमें ही मेलवोर्न पर भरोसा नहीं रखती थीं किन्तु साधारण कामोंमेंभी उनकी सम्मति से चलती थीं"। एकवार किसी व्यक्तिन अपनी पुस्तक
रानीके समर्पण करनेकी इच्छासे आज्ञा मांगी। रानीने कहा कि "में विना
इस पुस्तकका स्वरूपजाने इसवातको स्वीकार न करूंगी"। और जांचकेलिये
पुस्तक मेलवोर्न को देदी। उन्हों ने पुस्तक देखकर कहदिया कि "इसका
समर्पण स्वीकार करना उचित नहीं है। बस रानीने पुस्तक लौटादी"।
लोग चाहे जो कहें परंतु इस अध्याय में लिखी हुई घटनाओंसे मेरी समझमें यह
सिद्ध नहीं होताहै कि, रानी मलवोर्नके हाथका खिलौना थीं अथवा जैसे उनकी
सखी सम्मति देतीं थीं वैसेही चलतीं थीं।।

एक दिन राजधरानेकी एक प्रतिष्ठित स्त्री रानीसे मिलने आई। उसे नियत समयसे आनेमें कुछ देरी होगई थी। लेडीन श्रीमतीस क्षमा माँगकर कहा कि "मुझे भय है कि, मैंने आपको बहुत देरतक रोक रक्खा।" रानी बोलीं— "निस्संदेह ! दश्च मिनट और अब मैं चाहती हूं कि ऐसी बात आगेसे कभी न होनेपावे" इतना कहतेही लेडीके होश उद्ग्ये। चबराहटमें उसके कंधेसे शाल गिरगई। रानीने जानलिया कि, मेरे कथनसे इसके चित्तपर आधात पहुँचाहै इसलिये उन्होंने टसकी शाल अपने हाथसे ठीक करके कहा कि "अस्तु, जो हुआ सो हुआ। अव मुझे आशा है कि, हम अपना काम यथासमय करलेंगे"॥

रानीके शासनके विषयमें जो गप्पे टहरहीथीं उनमें कहाँतक सत्यता है और लार्ड मेलनोर्नका उनपर कितना मभावथा इसवातका निर्णय हे नेकी कोई सामग्री नहीं है। लोग चाहें जितनी गप्प उड़ातेथे कि, रानी काम करनेमें अशक्त है और जो कुछ येलनोर्न करतेहें वहीं होताहै। किन्तु यह विश्वासनीय मार्गसे जानागया है कि वह जितने पत्र श्रीमतीके समक्ष उपस्थित करतेथे उनपर अच्छी तरह पदन किये और उनकी देखभाल किये विना श्रीमती कभी इस्ताक्षर नहीं करतीथी। एकवार किसी आवश्यक कागृज्पर मेलनोर्नने अक्षरकरानेका इठकरनेके सायही कहाथा कि, यह पत्र राज्यके वहुतलाभका है परंतु रानीने स्पष्ट उत्तर देदिया कि, ''चाहे जैसा लाभदायक हो किन्तु जवतक में अच्छीतरह समझ न हूंगी अक्षर कदापि न करूंगी'। कुछभीहो इतना अवश्यहे कि, लार्ड मेलनोर्नेसे रानीने राजकार्य की बहुत शिक्षापाई थी और वह उनका सबसे अधिक सम्मान करती थी।

#### अध्याय ११.

# गिल्डहाल का दरबार और पहली पार्लियामेंट।

राज्य।सनके प्रथम वर्षमें सितंबर की २८ तारीख़को विंडसरके मेदानमें सेना-की क्वाइद्हुई । मेदान दर्शकोंसे भरगया। परस्तिनकीभी जगह न रही। इससमय रानीने पुरुषोंकीसी सेनिक वरदी पहनकर लोगोंको दर्शन दिय। पुरुषके वेशमें स्त्री का सोंदर्य एक अद्भुतप्रकारका देखपडता है। साडीकी जगह टोपी और गौनके बदले कोट, हाथमें फुंदर सुबुक पंखेक स्थानमें शत्रुका मदमर्दनकरनेवाली किरिचको देखकर बोधहोताथा कि, मानों श्रंगाररसने विश्वविजयकेलिये वीरता-के चिह्न धारणांकिये हैं॥

सदाके नियमानुसार रानी विक्टोरियांक शासनमें लार्ड मेयरके गिल्डहालवालें दर्बीरका पहला अवसर आया । ९ नवंबरको शुभसमयमें रानीने बिकंगहाम महलसे गिल्डहालको प्रयाणिकिया। राजमार्गके दोनों ओर दर्शकोंकी भीड़ लगगई। आप चार घोड़ेकी गाडीमें सवार थीं। श्रीमतीका गौन उठानेका काम सदरलैंडकी डचेज्को दियागया था और एलिबमोरलके अर्ल गाड़ी हांकते थे। श्रीमतीन पिलेरंगके वस्त्र पहनरक्ले थे, उनमें रुपहरी तारे चमकते थे और शिरका मुकुट अपनी चमकसे सुंदर केशोंको अधिक चमका रहाथा। सवारी निकलतेही गिर-

कोंमें घंटानाद हुआ । और लोगोंने टचस्यरसे "राना विक्टोरियाका जय" का हर्षनादकर आकाश व्याप्त किया । हाट बाट, ध्वजा पताका और तोरणोंसे सजायागया था । जगह २ रानीका सुंदर चित्र विराजमान था। लोगोंका हर्षनाद सुनतेही रानीने बडे विनीतभाव, हास्यवदन और गंभीर आकृतिसे लोगोंसे सलाम किया । मार्गमें रानीके स्वागत चिह्न देखकर श्रीमती हर्षित थीं। इतनेही में प्रधान सेनाध्यक्ष डचूक् आफ् वेलिंगटनने रानीके सत्कारमें "हुर्र २" की गर्जना की। टेम्बल वारपर पहुँचतेही नागरिकोंने आपका स्वागत किया। नगरमें प्रवेश करतेही एक एल्डरमेन (पुराध्यक्ष) विचित्रप्रकारपर घोडेसे गिरगया। हँसीसे भीडमें कहकहा मचगया। चपल सवार लोगोंके चंचल चित्तको शांत करनेकेलिये ऐसी फुरतीसे घोडेपर फिर चढ़ा कि लोग चिकत होगये। हँसीकी जगह सन्नाटा छागया। टेम्बल बारके पास आनेपर लार्ड मेयरने लण्डन नगरकी ओरसे तत्वार भेटकी। रानीने तत्वार अपने हाथमें लेकर थोडी देरमें लौटाई।।

श्रीमतीकी सवारी वडेठाटके साथ सेंटपालके गिरजेके निकट पहुँची । काइस्ट कालेजके विद्यार्थियोंने श्रीमतीका रथ खडाकर आपके अभिनन्दन पत्र दिया । विद्यार्थियोंके मुखसे "ईश्वर रानीकी रक्षा करे" सुनकर रानीने कालेजके पिन्सिपालको धन्यवाद दिया । श्रीमतीके गिरुडहालके निकट पहुँचतेही राज-पुरुषोंने स्वागत किया । रानीजी गाड़ीसे उतरकर दर्बारमें गई । सिंहासन पर विराजतेही गीतवाद्य होनेलगे । भोजनारंभ हुआ । कार्मार्थन परगनेकी टिवीनदीमेंसे एक लँगडे मल्लाहने सोलोमन नामकी मछली, जिसकी इंग्लैंडमें वड़ी चाव है भेटके लिये डाकद्वारा भेजी थी और लार्ड मेयरसे निवेदन किया था कि मेरी पीतिपूर्वक भेटको श्रीमतीकी टेवलमें स्थान मिलना चाहिय। वही मछली रानीके भोजनमें रक्खी गई । भोजनारंभसे पूर्व सब लोगोंने एक साथ उच्चस्वरसे रानीकी मंगल कामनामें स्वास्थ्यका मद्यपान किया । इस अवसरपर रानीजी एक बात भूल गई । एक न्यक्तिने ऊँचे स्वरसे पुकारकर इस भूलका संशोधन किया । और उसीके कथनानुसार लंडन नगर और लार्ड मेयरकी सलामतीका प्रकाशकर भोजनारंभ कियागया। परंतु नगरकी सलामती-के लिये जो मद्यका प्याला भराथा वह एकाएक ट्रटगया और उसमेंसे मद्य रानीके शरीरपर गिरगया। लोगांके मन खित्र होगये। इस भोजनमें चालीस लाख रुपयेकी रकानियाँ इकटी हुई थीं । आनन्दपूर्वक भोजन समाप्त हुआ और रात्रिक साढेआठवने रानी विदा हुई। लाई मेयर फाटकतक पहुँचाने गये। श्रीमती उनसे हाथ मिलाकर अभ्यर्थनाकेलिये धन्यवाद दिया। जाते-

समय नगरवासियोंने जेसा सत्कार किया था वैसाही छोटतीवार किया। श्रीमंती ने लार्डमेयर तथा सर जान् केविनको वेरोनेट, सर् मोजिजमोंटशेर और सर जान केरलको नाइटकी पदवी दी। सर् मोजिज़से पहले किसी यहूदीको उच्च उपा-धि नहीं मिलीथी इसकारण इनके पदवी पानेसे लोगोंको निश्चय होगया कि, श्रीमती ईसाई और यहूदियोंका द्वेष मेटना चाहतीहैं।

राजकार्यसे छुट्टी पानेपर रानी अपनासमय गान,पुस्तकावलोकन, समाचारपत्र पढ़ने, चित्रकारी करने, घोड़े दौड़ाने और सेर करनेमें विताती थीं । इटालियन गायनसे श्रीमतीको वडा प्रेम था । चित्रकलामें वह बड़ी प्रवीणा थीं । कभी २ वह अपने संबंधियों और भाई बंधुओंको बुलाकर भाजदिया करती थीं । उससमय उन लोगोंसे कहतीं कि "में अभी रानी कहलाने योग्य नहीं हूं, क्योंकि मेरी उमर कमेंह" इससमय इनकी उँचाई पांच फुट दो इंच थी परंतु राजरथपर वैठकर बाहर निकलते समय अच्छी लंबी दिखलाई देतीं थीं ॥

इसी अवसरमें रानी और राजमाताका वध करनेकी धमकी देनेके अपराधमें ज-मेनी निवासी 'स्टवर' नामक व्यक्ति पकड़ागया। यह पागळ निकळा। धनवंवरको जब श्रीमती अपनी मातासहित सेंटजेम्सके वर्डकेज वाक स्थानको गाड़ीपर सवार-होकर जारही थीं दूसरे एक व्यक्तिने गाडीके वरावर आकर धूँसा उठाया और बहुतसी गाळियाँ देनेकेसाथ कहा कि 'में, तुम और तुम्हारी माको गादीसे उतार दूंगा'। यह कहकर भागाजाता था परंतु तुरंतही पकड़ित्या गया। पकड़नेपर विदितहुआ कि, यह जान गुड नामका पागळहै ॥

२० नवंबरको श्रीमतीने प्रथमवार पार्लियामेंट खोली । पार्लियामेंट भवन-में जाते समय मार्गमें रानीका बडा सत्कार हुआ। रानीने लार्ड सभाकी गादी-पर विराजकर लार्ड चैंसलरसे अपना प्रतिज्ञापत्र पढ़वाया। इसकेबाद पा-र्लियामेंटमें राजकुटुंबके लोगोंके वेतनकी लिस्ट पेश हुई। इसके अनुसार रानीजीको राजकोषमेंसे ३८॥ लाख रुपया देना निश्चय हुआ। इनमेंसे भो-जनखर्चके ६ लाख रुपये, घर खर्चके १३१२६००), और कामके लिये १७२५०००) तथा राजमहलकी रक्षाकेलिये १३२०००) नियत हुए। और फुटकर कामोंकेलिये ८०४००) ठहरे। इस प्रस्तावका मिस्टर जोजेफ़ हूमने विरोध किया और कहा कि, इतना खर्च करना उचित नहीं है। परंतु उनका विरोध किसीने न माना। राजमाताके खर्चमेंभी अस्सी हजार रुपयेकी वृद्धि कीगई।

# (४२) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

#### अध्याय १२.

# राज्याभिषक ।

रानी विक्टोरियाके सिंहासनारूढ होनेके वाद एकवर्षतक मृतराजाका शोक पालागया। पट्टाभिषेककी तैयारीकेलिये वहुत दिन पहलेसे धूम मचगई। इस शुभ अवसरपर राज्यकत्तीका ओष्ट्वंदन करनेकी वहांके चाल है। लोगोंका अनुमान था कि इससमयकी राज्यकर्त्री स्त्री है इसलिये यह नियम उठादिया जायगा परंतु यह रीति ज्यों की त्यों वनी रही । इसकार्यमें रानीके चाचा और अन्य सर्दारों की गिनती छ:सौके लगभग पहुँचनेवाली थी । इस कियामें रानीके शिरको हाथसे छूना और उनके गालका चुनन कर-नाही कार्य था। परंतु अधिक लोगोंने इस कार्यको न किया। रानीका प्रथम सिका जिसमें रानी विक्टोरियाका चित्र था १४ जुलाईको प्रथमबार ढालागया। और राजा चौथे विलियमका राजमुकुट वहुत भारी था इसलिये उसे तोडकर नये शिरसे बनाया गया। इस मुक्टमें १ विशाल हीरा, १वडा नीलम, १६ छोटे नीलम ११ पन्ने १२४६ पुखराज १४७ चपटेमाणि ४ मोती वहे और२३ छोटे मोती जडेगये।राजा पंचम हेनरीने एजिनकोर्टके रणक्षेत्रमें एक वडाहीरा पाप्त किया था।वही इसके बीचमें लगाया गया। राजाका मुकुट असरका था किन्तु इसका वोझा केवल तीनसेर हुआ । इस मुकुटके बनवानेमें कुल १ करोड १२ लाख ७६ हजार रुपया ब्यय हुआ। यह रंडलविज नाम जौहरी की मार्फत वनायागया था। उन्होंने तैयार करनेवाद जब इसका प्रदर्शन किया तब दर्शकोंकी बड़ी भीड़ इकट्टी होगई थी। इस मुक्टकी प्रशंसामें राजकवियोंने काव्य निर्माण किये थे और इस उत्सवपर विशेष प्रकार से पदक राज्यकी ओरसे वाँटे गये थे।



#### मथम भाग ।

# महारानीका राज्याभिषेक।



# इंग्लैंड राज्यका सिंहासन ।



## महारानीका मुकुट ।



२८ जून सन् १८३८ के सूर्योदयके पूर्वसेही आकाश मेघाच्छन्न होगया णदल इघर उघर दोडकर लंडनकी शोभा इन्द्रलोकचालोंको सुनाने लगे। वर्षांकी वूँदोंने आनन्द बढ़ाया। कोहरेसे अंधरा छागया। लोग उमंगके मारे अंधकारमें अपने हर्षका प्रकाश कर काम काजके लिये इघर उघर दोड़ने लगे। गिरजाओंमें ईश्वर प्रार्थना आरंभ हुई। नगरके नर नारी सुन्दर चल्लालंकारों से सज धज कर तैयार हुए। लोगोंके बहुत देरतक उक्तउक्ती लगाकर राह देखनेके पश्चात् श्रीमतीकी सवारी बिकंगहाम राजभवनसे निकली। यूरोपियन राज्योंके प्रतिनिधि नेपोलियनका शत्रु ड्यूक आफ् बेलिंग्टन और ब्रिटिश राज्यके उमराव श्रीमतीकी गाड़ीके पीछे २ चलेते थे। गगनभेदी जयघोषसे लंडन नगरी भरगई। इस सवारीमें राजकुटुंबके लोग, राजमाता, श्रीमतीके शारिरक्षक और बढ़े २ राजकर्मचारी साथ थे। रानीके शिरपर राजचिह्नसिहत सुनहरी दंडका छत्र था चारों ओरसे जयध्वनि गूँजरहीथी। बंदीजन साथ २ स्तुतिपाठ करते जाते थे। बडे ठाठके साथ धीर २ चलती चलाती सवारी दोनों ओर भीड़को फाडती हुई वेस्टामिस्टर एकी नामक गिरिजेमें पहुँची उसके पश्चिम द्वारपर एक सुवर्णलेख है जिसमें 'यहां, राजवांशियोंको पिनत्र राज दंड मिलताँहै' लिखा है!

दुपहरके लगभग सवारी गिरिजेमें दाखिल हुई। द्वारपर पहुँचतेही गिरजेका प्रधान राजिवह और पादरी बाइबल लेकर आया। वहां पर रानीका पाद-प्रक्षालन हुआ रथमेंसे उतरकर श्रीमती कपड़े बदलने के कमरेमें गई। वहां का बडा भव्य मंडप था। बीचमें पाषाणकी एक कुरसी थी। इसके पास एक पाषाणथा। इसी पर प्रथम एडवर्ड राजाके समयसे पट्टाभिषेककी किया होतीहै राजिसिंहासनके इधर उधर अमीर उमरावोंकी कुरिसयां थीं

मध्याह्नके समय सब लोग अपने २ स्थान पर खड़े रहे। प्रथम अभिषेक स्थलपर वेस्ट मिन्स्टरका पादरी और रानिक प्राइवेट कर्मचारी दाखिलहुए। उनके पिछे लाई पिविसील, लाई प्रेसीडेंट आफ् कोंसिल, आयर्लेंडके लाई चेंसलर, यार्क का पादरी, इंग्लेंडका लाई चेंसलर और केंटरवरीका प्रधान पादरी था। इनके वाद जुदे २ राजाओंके प्रतिनिधि और राजवंशी आये। क्रमका एलची इस चाकचव्यको देखकर भोंचक होगया। अंतमें डचूक आफ् वेलिंग्टन तीन पादरियों सिहत बाइबल, पात्र और चौकीलेकर आये। रानीजी उससमय सुन-हरी धारीदार गौन पहने हुएथीं। इस गौनको इंग्लेंडके उमराओंकी आठ कन्यायें उठायेंथीं

श्रीमतिके मंडपमें पहुँचतेही सब लोगोंने खड़ेहे कर झकर कर सलामें की । फिर गज गितसे आप गायकमंडलीका मुजरा सुनती हुई आगविं। गिरजेके विद्यार्थियोंने "जुग जुग जियो विक्टोरिया रानी...." का गीत गाया। नियत स्थानपर पहुँचतेही रानीने घुटने टेककर ईश्वरोपासना की। फिर मुख्य सिंहासनपर बैठनेके बदले आप एक साधारण कुरसीपर बैठीं॥

अन कार्यका आरंभ हुआ । राज्यके मुख्य २ अधिकारी एक २ करके धर्मकियाके स्थानपर गये । वहां जाकर उन्होंने कहा—" राजपुरुषो, आपको विदित
है कि ,राज्यकी वास्तिवक स्वामिनी रानी विकटोरिया हैं । उनके पवित्र अभिषेकके कार्यमें आप इक्टे हुएहैं । उसे आप स्वीकार करे।"। प्रत्येक व्यक्तिके कथनके साथही "चिरजीयो विक्टोरिया रानी" और "परमेश्वर विक्टोरिया
रानीकी रक्षाकरे" का आनन्द गर्जन होता था । इससमय प्रधान पादरी चारों
दिशाओंमें फिर २ कर प्रार्थना करता जाता था। इसीतरह श्रीमतीको भी प्रत्येक
वार करना पड़ता था। इससमय बाइबल और जलपात्र लिये पादरी आपहुँचे।
केंटरवरीके पादरीने अन्य पादरियोंकेसाथ मिलकर स्तोत्रपाठ किया। और
सवने पवित्र जलसे रानीके शिरपर आशीर्वादका अभिषेक किया। रानीजीन

प्रत्येक धर्मगुरुको प्रणासकर एक २ सुवर्णमुद्रा भेटकी । सबने मिळकर "चिर्जीयो विक्टोरिया रानी"

का गान किया। किर टसजगढ़ राजिवह लायागया। प्राचीन और नवीन धर्मपुस्तकोंमेंसे थोडे भजन गायेगये। उन भजनोंका आशय यह था कि राजा ईश्वरका अंशायतार है। ओर इसल्पिय राजाको न्याय और नीतिक अनुसार वर्तना चिह्ये। एक पादरीने मृत राजाके गुणोंका गान किया। ओर टनका अनुकरण करनेका राजकुटुंबको प्रवाध किया। इसके अनंतर राज्य कार्यमें न्याय और सद्धणोंका बर्चाय करनेके श्रीमतीको शपथ दियेगये। शपथ देनेसे पूर्व ईसाइयोंकी धर्मपुस्तकमें से जितने भजन राजीको सुनायेगये उनको उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। ताऊके गुणोंका प्रसंग आतेही श्रीमतीका हृदय भरआया परंतु इससमयपर आंसू गिराना अशुभ समझ, आपन शिर झुका-कर आंसुओंको छिपादिया। प्रार्थना समाप्त होतेही पादरीने रानीके पास जाकर कहा:—

"रानी क्या आप शपथलेनेमें प्रसन्न हैं ॥ " रानी—" हां में राजी हूं ! "

पाद्री—" क्या आप ग्रेटिनटेन और आयेलैंडकी प्रजाका और इनके अधिकृतराज्यका न्याय और आईनके अनुसार शासन करनेके अंतःकरणसे शपथ खाना चाहती हैं ? "

रानी—( विनीत भावसे )—" हां में ऐसाही करनेका प्रण करती हूं । " पादरी—"क्या आप अपनी क्रांकि, वर्त्ताव और आईनके अनुसार कार्य करनेमें द्यापूर्वक न्याय करेंगी ? " रानी—" हां "

पादरी—" तब क्या आप अपनी शक्तिके अनुसार ईश्वरके आईन, और मोटेस्टेंट धर्मके नियत नियमोंका पालन करेंगी ? और क्या आप पादरियों और गिरजोंकी रक्षा कर उनके स्वत्वेंका पालन करेंगी ? "

रानी—( दृढता पूर्वक, स्पष्टतासे )—" इन सब बातोंका में प्रणकरती हूं ! '' इतना होतेही लार्ड चैम्बरलैनने रानीके हस्तकमलमें एक तलवार दी । उसे हाथमें लेकर रानीने बाइबलपर हाथ रक्खा और प्रधान पादरीको दंडवत भण्णम कर कहा—" यहां पर मैंने अभी जो कुछ कहा है उन वचनों और प्रति-

# (५०) महारानी विक्टोरियाका चरित्र ।

ज्ञाओंको में यथान्याय और सद्घुद्धिसे उचितरीतिपर पालन करूंगी। परमे-श्वर मेरा सहायकहो"। यह कहकर प्रतिज्ञापत्रपर हस्ताक्षर किये। फिर उसका चुंबनकर घुटने टेककर प्रणाम किया और गिरजेंक गायकोंने ईश्वरकी स्तुति और रानीकी विजयका गान आरंभ किया।

धर्मकार्यकी समाप्ति होनेपर राजकीय कार्य आरंभहुए। रानीने राजा एडवर्डकी कुरसीपर आसनिलया। चार नाइट आफ गार्टर पदवीवाले सरदारोंने एक सुवर्ण मय वस्त्रके चारोंकोंने पकड़कर श्रीमतीपर छायाकी। वेस्टमिन्स्टरके पाद्रीन एक तलभरा पात्र उठाकर उसमेंसे सुगंधित तेल एक चमचेमें लिया और उसे श्रीमतीके शिरपर डालकर उसकी आकृति कूस (ईसा पैगंबरके फांसी चढने का चिह्न) कीसी बनाकर कहा—"जैसे राजा, पाद्री और पैगंबरोंका अभिषेक हुआथा उसीप्रकारसे तेरा हुआहै। सोलोमनने जेडोकके राजाका जैसे अभिषेक कियाथा उसी तरहसे पवित्र तेलसे तेरा हुआ है। परमेश्वरने आशीर्वाद देकर इसलोककी रक्षा करनेके लिये तुझको योग्य गिनाहै। यहां तू पिता पुत्र और पवित्रात्माके नामसे राज्यकर" इसकेबाद राजमुकुट और राजदंड प्रदान करनेके लिये मंडपमेंसे सात पाद्रियोंने मिलकर दोनोंको उठाया। मुकुट रानीको पहनायाथया। पहनतेही "ईश्वर रानीको रक्षाकरे" के गानसे गिरजा गूंजठठा। अमीर उमराव और उनकी स्त्रियोंने राजमुकुटके न नरें की। घंटानाद होतही एक साथ तोपोंकी गर्जना होनेलगी॥

एक नार्वेनिवासिनी स्त्रीने वहांसे हाथका सहारा देकर रानीको उठाया। श्रीमती अब जाकर मुख्य सिंहासनपर विराजीं। उनके हाथमें प्रथम बायकल और फिर राजदंड रक्खा गया। दंड हाथमें आतेही एक २. करके सब लार्ड लोगोंने श्रीमतीके पास जाकर सदा राजभक्त रहनेक शपथ खाये और रानीके मुकुटपर हाथ लगाय बायबलपर चुबंन करने बाद अपनी२ जगहपर आ बैठे। वृद्ध लार्ड रोली अभिवंदनके लिये रानीके पास आते २ गिरनेलगे तब श्रीमतीने सहारादे- उनको उठाया। इसकार्यके समाप्त होतेही गिरजेके गायक लोगोंको पदक दियगये। सुंदरगीत और वाद्यके मध्यमें नारफाकके ड्यूकने श्रीमतीके हाथमें दोराजदंड रक्खे

अंतमें रानी, प्रधान पादरी (केंटर वरीके आर्चिविशप) और लार्डचेंबरलेन को लेकर, मंडपमेंगई। वहां श्रीमतीको बाइबल सुनायागया। रानीने सोनेकी मुद्रा-ओंसे भरीहुई एकथैली भेटकी। राज्यका असलमुकुट उतारकर अपना नवीन मुकुट शिरपर धारण किया। वहांसे उठकर रानी राजा एडवर्डके गिरजेमें गई। यद्यपि वरावर तीनघंटेके परिश्रमसे श्रीमती थकगईथी परंतु लोगोंके आशीर्वाद और हर्पनादसे उन्हें विलकुल थकावट मालूम न हुई और वह वरावर राजभक्त प्रनाको सलाम करके उन्हें धन्यवाद देनेमें न हुटीं। और कार्य समाप्तकर, जिस तरह आई थीं उसीतरह राजमार्गमें होकर पीछी अपने निवास स्थानपर पथारीं। मार्गमें रानीका जय जयकार होने लगा।

उसी रातको ड्यूक आफ् वेलिंग्रनने एक वाल दिया । नगरमें आतिश-वाजीकी धूममची। नगरमें वडी भव्य रोशनी हुई और कितनेही दिनोंतक जब श्रीमती बाहर निकलतीं तबही लोग उनपर पुष्पपृष्टि करतेरहे। राज्याभिषेकके कार्यमें ६९४२१०॥। = )४ खर्च हुआ। चोंथे जार्जक समय दशलाख रुपये व्यय हुए थे। रानीसे लोगोंकी भिक्त इतनी वढगई थी कि एक स्काटलेंड वासी मनुष्य श्रीमतीका हस्त चुंचन करने आया और चुंचन कर२ के श्रीमतीको सताने लगा और जबतक राजकर्मचारीने उसे वहांसे न हटाया वह न डिगा। चार दिनतक हाइडू पार्कमें मेला हुआ। नगरके नाटक और मेले तमाशे रानीकी आझासे दर्शकोंके लिये विना मूल्य खुले रक्खे गये। राज्यवरमें इसका महोत्सव हुआ।

इस उत्सवेक थोड़काल पीछ एकदिन श्रीमती राजकीय गाडीमें चढ़कर किहोंकी जारहीं थीं। मार्गहींमें एक मनुष्य भीडमेंसे निकलकर रानीके मुख पर एक पत्र फेंककर भागा। अपराधी पकड़ लिया गया। और स्वल्पदंडके पश्चात् उसकी छुट्टी हुई। उन दिनोंमें इसप्रकारकी अनेक घटनायें हुई परंतु उनका यहां उछेल करना आवश्यक नहीं है। केवल एकवातही ऐसी हुई है जिससे चित्तको हँसी आये विना नहीं रहती। एक बार श्रीमती हाइड् पार्कके वागमें टहल रही थी। इतनेमें एक व्यक्ति घोड़ा दौडाता हुआ कभी हंसता और कभी तरह २ के संकेत करता हुआ इधर उधर घूमने लगा। कर्नल केपें-डिशने इसे पकड़कर पुलिसके हवाले किया और वहां उसपर ५ पोंड दंड हुआ और २०० पोंडकी दो जमानतें लीं गई॥

#### अध्याय १३.

#### शयन गृहका जाल।

पट्टामिषककी धूमधाम समाप्त होनेके बाद कुछ कालतक सब काम शांति पूर्वक चलता रहा। एकाएक राज्य प्रबंधमें गड़बड़ खड़ी हुई। केनाडामें युद्धकी संभावना हुई। इंग्लैंडमें असंतोष फैलनेलगा और प्रधान मंडलपरसे प्रजाका उठगया। इसी अवसरमें लेडी फ्लोराहेस्टिंग्सके अभियोगकी हलचल मचगई। रानीने इस हलचलको मेटनेका बहुतरा प्रयत्न किया परंतु कुछ सिद्धि न हुई। प्रतिकूल पक्षने युवती रानीके कलंक लगानेका प्रयत्न किया। लेडी फ्लोरा का अभियोग जांचनेके लिये रानीने मेलवोनको नियत किया। जांच करतेरही वह स्त्री मरगई और इस कारणसे लार्ड मेलवोनपर औरभी संदेह बढ़गया।

रानी विंडसरके राजपासादमें निवासकर नित्य पातःकालके आठवजे ठठती और वहीं नास्ता लेती थीं। प्रत्येक कामके कागजोंकी वह स्वयं जांच करतीं और दिनके ग्यारह बजे लार्ड मेलवोर्न वहां आकर आवश्यक कागज़ पेश करते थे। दिनके दोबजे लार्ड मेलवोर्नको साथ लेकर घोड़ा दौडाने जाती और लौटनेपर बालकोंसे ठठोल करने और गाने बजानेमें समय विताती थीं। रात्रिक भोजनके समय लार्ड मेलवोर्न और एमेरिकाके प्रतिनिधि अवश्य उपस्थित रहते थे। रात्रिक ग्यारह बजे सोनेसे पूर्व अपने घरवारकी रिपोर्ट सुनती और देखभालके बाद सुखकी निद्रा लेती थीं।

यद्यपि लार्ड मेलबोर्नकी सम्मति और वर्त्तावको श्रीमती बहुत पसंद करती थीं और उन्हींके कथनानुसार चलतीं थीं और उनके समान श्रीमतीके लिये कोई उत्तम और न्यायी मंत्री न था परंतु यह बात उनके विरोधियोंकी नुरी लगती थीं और इसीलिये वे कहा करतेथे कि रानी मेलवोर्नके हाथकी गुडियाहै और जिस दिन वह कामसे अलगहोंगे रानीको प्रबंध करनेमें बड़ी कठि-नता पहुँगी । केनेडांके युद्ध और मेलनोनेपर पार्लियोंमेंटकी आशंका के कारण पार्लियामेंटमें गड़बड़ मचगई। लार्ड मेलबोर्न ने ७ मई सन्१८३९ ई० को इस्तीफ़ा देदिया। श्रीमतीने सर राबर्ट पीलको प्रधान अमात्य बनाया। उसी समय नवीन प्रधानने कहा कि नवीनमंत्रिमंडलपर विश्वास प्रकट करनेकेलिये अपनी कितनीही सहेलियों को पदच्यत करदी जिये । ये सहेलियां लार्ड मेलबोर्न के पक्षकी थीं । इससे बात बढगई । सरराबर्ट पीलने इस विषयमें एक चालकीथी । चाल व्यर्थ गई । उसी दिनसे इस चालका नाम "शयनगृहका जाल ( Bed chamber plot )" प्रसिद्ध होगया । इस चालमें डचूक आफ् लिंगट भी संयुक्त थे । इसका नाम ''शयनगृहका जाल'' इसीकारणसे पडाँहै कि इसमें रानीकी सखियोंको निकालेनका पयत कियागया था । युवती रानीने किसीकी कुछ न सुनी और जितने २ प्रमाण और तर्क श्रामतीसे कियेगये उनका आपने यथातथ्य उत्तर दिया। अंतमें श्रामता ने सर राबर्ट पीलसे स्पष्ट कहदिया कि "मानलो कि आपही पहलेसे मुझे सम्मति और सहायता देनेवाले होते और आपही के पक्षकी सहचरियों मेरे पास रहती

तो क्या में उन्हें दूसरे पक्षके कहनेसे निकाल देती।स्मरणरक्यो कि में लार्ड मेल-बोर्नके लिये आपको कुछ कहने न दूंगी। "

यह बात पुराने मंत्रिमंडलको विदित हुई । वेलोग लाई मेलबोर्नके यहां इकटे हुए । इसविषयमें श्रीमतीका एकपत्र मेलबोर्नके नाम गया जिसमे लिखाथा कि "आप किसी बातका डर न करें । में सब बातें शांतिक्तिसे मुन्गी । आज वेलोग मेरी सिखयोंको निकलवा देना चाहते हैं।कर्रह मेरी नोकरानियोंको निकालना चाहेंगे । वेलोग मुझे अबोध बालिकाकी तरह सिखाना चाहते हैं। परंतु में उन्हें बतलाटूंगी कि में इंग्लेंडकी स्वामीनी हूं।" मेलबोर्न पत्र पढेतेही उद्यल पट्टें। उहांने अपने मित्रोंसे कहा कि "रानी एलिजावेथसे भी अधिक दृद और सप्तम हेनरीसे अधिक शाक्तिमती हैं।" पालने रानीकी दृदता देखकर नवीनमंत्रिमंडल संगठन करनेका विचार उद्या रक्खा । कानोकान नगरमें बात फेलतेही रानीकी मुक्तकंठ से प्रशंसा होनेलगी । लिबरल और कंसबेंटिवइलमें आपसकी लट्टाई मचर्गई। पालने किर सहचिरयोंको नहीं बरन कईएकको अलग करनेका अनुरोध किया। रानीन स्पष्टकहादिया कि—"में लार्ड मेलबोर्नसे कदापि अलग न होउंगी, वह मुझे कभी बुरी सम्मित नदेंगे और उनका त्याग मुझसे कभी नहींसकेगा। "इस विवाद का परिणाम यह हुआ कि पालके दलने इस्तीफा दिया और मेलबोर्न किर प्रथान अमात्य हुए॥

ऐसी दढता और बुद्धिमानीसे उन्होंने मंत्रिवर्गका दमन कर उनसे विजय पाया। राजकर्मचारियोंमें उनका आतंक फेलगया और प्रजाकी भक्ति दिन २ बढ़ने लगी ॥

#### अध्याय १४.

# राजकुमार एलवर्ट से भणय।

जिस शुभसंवत्सरमें रानी विक्टोरियाका जन्महु आथा उसीमें अर्थात् २ ६ अगस्त सन् १८१९ ई० को सैक्सकोवर्ग और शेल्फील्डके ड्यूकके पुत्र राजकुमार एलवर्ट का जन्महुआ। इनका जन्मस्थान सेसन्यू कोवर्गसे चारमील है। यहां ब्यूक उप्ण कालमें निवासिकया करते थे। यह उन सैक्सन लोगोंके वंशधर थे जिन्होंने अपने देशकी स्वतंत्रताको जर्म्मनीवालोंके आक्रमणसे बचानेमें नामकर यूरोप के इतिहासकी वीरमंडलीमें स्थान पाया था। इनके दो बड़े भाई थे। दुर्भाग्यक्श इनके जन्मके पश्चात् इनके पिता माता में परस्परका मनमुटाव होगया जिसका

### (५४) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

परिणाम यह हुआ कि देनिने विवाहवंधन तोड़दिया । और इसलिये राजक-मार एळवर्रको माताका संग त्यागकर पिताके पास रहनापडा।यहवाल्यवस्थासे ही को मल, संदर, अञ्चक्त और तीक्ष्ण बुद्धिमान तथा चतुर थे। इनकी दादीने इनका पालन पोषण किया था। छः वर्षकी उमरसे इन्होंने अपनी डायरी लिखना आरंभ करदियाथा । डायरीमें एक दिन लिखा कि "आज खेल कूदमें दिन निताया और वडे भाईको कुरती मारी" दूसरे दिन "हारखाई परंतु कल फिर लड़ना" लिखा। राजकुमार चपल और वीर थे। छः वर्षके वयसे इनकी अशक्ति जाती रही थी। एलवर्टकी दादीने बचपनेसही इनकेसाथ विक्टोरियाका मेल जोल करादिया था। एलवर्टकी दादी कोवर्गकी डचेज्अर्थात् रानी विक्टोरियाकी माता डचेज् आफ्रेंद्की माता अर्थात् विक्टोरियाकी नानी थी। तरुण राजकुमार को नानाप्रकारकी शिक्षा दीगई और पंद्रह वर्षकी उमरमें वह बढ़े पुरुष गिने जानेलगे । राजकुमार जिस समय वारहवर्षका हुए इनकी दादीका देहांत होगया । इन्होंने साइंस, साहित्य, राजनीति, संगीत, और नानाज्ञास्त्रोंमें अच्छी योग्यता प्राप्तकर देशाटन किया। होलेंड, नर्मनी, आस्ट्रिया और इंग्लैंडके प्रवासमे इनकी नुद्धि खिल निकली । बेरन स्टाकमरके साथ इन्होंने इटाली और स्विट-जर लैंडका अवलोकन किया।इससे पूर्व यह वोनगरमें पूर्ण शिक्षा समाप्त कर चुके थे। बेलजियमके राजा एलवर्टका विक्टोरियासे विवाह करनेकी बहुत दिनसे इच्छा रखतेथे किन्तु इंग्लैंड्के राजा चौथे विलियमने यह बात स्वीकार नहीं की थी। उससमय रानी विक्टोरियासे विवाहकरनेके पांच उम्मेदवारथे किन्तु उन्होंने निश्चय कर लियाथा कि "जो विवाह कहंगी तो प्योर एलक्टेंसही ॥"



# महारानीके पति राजकुमार एलबर्ट ।



सन् १८३९ ई० के वसंतऋतुमं एकदिन राजकुमार आखेट करने गये थे । एरनवर्ग स्थानके अपने कमरेमें राजकुमारने लैं। टेतेही अपनी वहन ( फूफीकी लड़की ) विक्टोरिकाया चित्र देखा । जैसे पूर्णिमाका चंद्रमा राहुसे ग्रसागयाही, जैसे हरिण भिक्षिनियोंके गानपर मोहित होगयेहीं और जिसतरह प्रणय मुखको न जाननेवाले अज्ञान योवनक पुरुषके चित्तपटलपर प्रथमवार प्रियतमाके दर्जनका संस्कार हुआहो उसी तरह राजकुमार उस चित्रपटमें रानी विक्टोरियाका मंदर मुसक्यान और मदभरी चितवन देखकर पानी होगये। मंत्रमुख्य सर्पकी तरह एलवर्ट कभी आंखें बंद करते कभी अंगडाई लेते, कभी लिजत होते और कभी प्रेमके अगाधसमुद्रमें गोते छेतेथ । राजकुमार जिससमय बाहरगये उनके महलमें विक्टोरियाका चित्र नथा। रानी विक्टोरियाकी आज्ञासे सेवकोने चित्र ऐसेही ढंगसे अवसर साधकर रक्खा था जिससे थके हुए राजकुमारकी बाहरसे आनेमें एकाएक दृष्टिपडे।रानीकी युक्तिका प्रणयमें बहुत कुछ प्रभावहुआ। सैरसे थेके हुए राज-कुमारके चित्रमें रानीकी मोहिनीमुर्तिने इसप्रकार निवास करिलया जैसे मुर्तिकोहृदय में स्थान देनेके लिये थकाकर उनके अरीरके बंधन ढीले कियेगये हों। चित्रके साथही राजकमारको रानी विक्टोरियाका एक पत्र मिला। पत्रमें इंग्लैंड जाने-का निमंत्रण पाकर अपने ज्येष्ट बंधु अर्नेस्टके साथ इंग्लैंडको प्रयाण किया । और वहां पहुंचकर विंडसरके राजमासादमें डेरा दिया ॥

टस समयकी कपलावण्यता देखकर रानी विकटोरियाका चित्त एलकर्ट में जावसा । उन्हों ने अपने मामा लियोपोल्डको लिखा—" एलक्टका सोंदर्य चित्ताकर्षक है । वह परमिर्गातिक के और मुंदर हे । थोड़े में यही कहनाहै कि वड़ाही मनमोहन है ।" इतना लिखते २ रानीको बोध हुआ कि मेरे हार्दिक विचार अनवसर पर मकट हुए जाते हैं इस लिये उन्होंने पत्रके अंतमे लिखा कि—" दोनों भाई मिलनसार हैं । दोनो इंग्लेंडमें रहें तो बहुत अच्छाहो ।" जवतक लंडनमें राजकुमार एलक्टे रहे रानी नित्य उनसे मिलाकरतीं थीं । राज माता और लार्ड मेलवोर्नको साथ लेकर दोनों नित्य वायुसवनको जाते नित्य सायंकालको साथ भोजन करते जीर सप्ताहमें तीन बार नाच होता जिनमें रानी अन्य राजपुरुषोंको छोड़कर राजकुमार एलक्टेक साथ नाचतीं । एक दिन रानीन अप किरोरत मेंटिकया । इसे पाकर राजकुमारको प्रणयका

#### ( ५८ ) महारानी विक्टोरियाका चारित्र ।

पक्का निश्चयहागया जनतक राजकुमार इंग्लैंडमें रहे रानीने उनके साथ रानी-पने का नर्ताव न किया किन्तु जैसे एक साधारणस्त्रीका साधारण पुरुषके साथ प्रणयहो उसीतरह रानी रहनेलगीं ॥

इस समागममें रानीने राजकुमारकी इच्छाकी टटोल करनेकिलिये एक-दिन उनसे पूंछा—"आप इंग्लैंडको कैसा चाहते हैं?" इसके उत्तरमें राजकुमा-रने कहा—" बहुतही अधिक " एकवार रानीने िकर पूंछा—" आप इंग्लैंडमें रहना पसंद करतेहैं?" यह बात पूंछते समय रानीकी आंखेंनीची, चित्त स्थाकित और शरीरमें सनसनाहटथी। राजकुमार सुनतेही दंग होगये। प्रेमाकुल होकर उन्होंने कहा—"निः संदेह"—सुनतेही रानी बोली—"तब यहांका निवास करना आपके ही हाथ है" इतना कहकर अपने प्रियतुमको नेत्रवाणसे बद्धकर रानी वहांसे सटकगई।

प्रणयका आरंभ पुरुषकी ओरसे होताहै। पुरुपही स्त्रीका इसकार्यके लिये प्राथीं होताहै किन्तु इस प्रणयमें विपरीतता हुई। प्रणयके प्रकाशितहोने पूर्व ग्लो-सस्टरकी डचेज् रानीसे मिलनेगई। उससे रानीने कहाकि "मेंही अपनाविचार कल प्रकट कर्दूगी" लेडीने रानीकी हँसी की। कहनेलगी—" यह बात स्त्रीजातिके हृद्य की गंभीरताके विश्व है।"रानीबोली—"मेंने इससेभी अधिक निर्वेलताका कार्य कियाहै।" लेडीने पूंछा—" वहक्याहै?" रानी—"वह यही है कि मेंने अपना मन राजकुमार एलवर्टको देदिया है॥"

## अध्याय १५

#### प्रणयका प्रकाश।

१५अक्टूबर सन् ३९ ई० का प्रभात राजकुमार एलबर्ट केलिये सुप्रभातथा ।
"राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन। तीन लोक जाके बसे ते तेरे आधीन।"कि
सी किवके इस मर्भ वाक्यकी सत्यता करनेकेलिये राजराजेश्वरी विक्टोरिया राजकुमार एलबर्टको उसदिन अपना प्राणेश्वर बनाना चाहतीं थीं। राजकुमार दुपहरको
आखेटसे लौटे। महलमें घुसतेही रानीने उनको निमंत्रणदिया। राजकुमार दबेपावं रानीके भवनमें गये। उस समय रानी अकेलीं थीं। पियतम
पियतमाके प्रथम संयोगसमयमें जैसे दोनों अवाक्र्रहतेहैं, जैसे दोनोंके हृदयकी बातें

कंजूसके धनकी तरह वाहर नहीं निकलतींहैं उसीतरह परस्पर प्रेमालाप न हुआ । रानीनेही पथम प्रेमका बीजडाला था और रानीही पाँदेकी उगानेमें समर्थहाई। अपने मनकी बात प्रकाशितकर रानीने स्त्रीत्व नहीं किन्त राज्यत्वका कैंपि सं-पादनाकिया । ट्रेट फूटे काद्वोंमें रानीमे अपनी इच्छा सुनाई । जिस हस्तकमलका चुनन करनेके लिये बहेर अमीर तरसते और अपनी शोभा समझतेहैं,जो शत दंड धारणकर शृतुका द्मन करने; दुराचारियोंको दण्डदेने और सज्जनोंकी रक्षाके लिये पुरुषके कठे।र हस्तसभी कठोरहे वह अपनी कठारता कुलिश को प्रदानकर पुष्पसमान कोमलता धारण करता हुआ प्रियतमके हाथमें जापहुंचा वहीं हाथ आजएक अवला वास्तवमें बलहीना स्त्रीकाहाय होगया।जिस मस्तकपर राजमुक्ट धारण होताहै जिसके आगे बहेशराजा महाराजा शिर नमातेहैं वही शिर शरीरकी सनसनाहट और हृद्य कंपके साथ प्रियतमके कंधेपर पहुंचा। और एक राज-राजेश्वरीने राजकमारके हृदयमंडलमें निवासकर भूमंडलपर राज्य विस्तृत करनेकी प्रतिज्ञाके साथही अपने हृदयमंदिरका राज्य राजकुमारको देदिया मानो रानी-के हृदयके साथही बिटिश साम्राज्यके राजकुमार राजा बनगये । यह समय वडा अद्भृत था । जो लोग प्रणयकी कसोटीमें कसेगयेहें उनके अतिरिक्त इस सुखको जाननेकी जाकि किसीमें नहीं है ॥

रानीके प्रियमित्र बेरन स्टाकमोरसे थोडेसमय पूर्व रानीने कहाथा कि "अभी कुछ वर्षें तक में विवाह करना नहीं चाहती हूं।" इसपितज्ञा भंग होनेसे डरते २ रानीन उसे एक पत्र लिखाः—"में अपने अपराधिक लिये आपको क्या लिखूं। कुछ नहीं जानती हूं। परंतु मुझे आज्ञा है कि आप इसवातको क्षमाकरेंगे। एलकर्ट ने भरा हृदयनीतिलयाहै। आज प्रातःकाल सब उहराव होगयाहै। मुझे निश्चय है कि उनसे मुझे और मुझसे उन्हें अवश्य सुखहोगा।" इसीतरह राजकुमारने अपनी दादीकों यह पत्र लिखाः—रानीने मुझको अपने पास एकांत बुलाकर परम प्रीतिपूर्वकं कहाकि "आपने मेरा हृदय जीतिलिया है। और जो मेरे आप जन्म संगाती बननेमें हानि उठा। वैंतौ में आपको सुखदेनेमें तत्पर हूं क्योंकि वह मानती हैं कि में उनसे संबंध करनेमें अपने सुखको हानि पहुंचाता हूं। और उनका कथन यह हुआ कि वहमेरे योग्य नहीं हैं। उनके प्रेम मय संभाषणने मेरे उत्पर जादू करिदया मेरामन विघलगया। और मैंने अपना आप उनके अर्पण करिदया" रानीन अनेक बार कहाथा कि "मेरेलिये मेरे एलक्टने बहुत हानि उठाईहैं।" यह बात आश्चर्यजनक है। आश्चर्य इसवातका कि एक देशकी स्वामिनीसिज

मनुप्यका पाणिग्रहण करे उसकी इस विवाहसे हानि क्योंकरहुई। परंतु रानीका कथन यह था कि उन्होंने मेरेलिये अपना घरवार, देश, माता पिता छोड़कर वि-देशमें निवास किया है। और साथही उनकी एक अपिरिचत राज्यका बोझा उठाना पड़ा है। इसके सिवाय स्त्रीका संतोषकर उसका समाश्वासन करना अलग है। इससंयोगसे पीछे जितने दिन राजकुमार लंडनमें रहे दोनोंने बहुतही सुख से काल यापन किया। थोड़े समयके अनन्तर राजकुमारने स्वदेशको गमन किया।

लोगोंमें ऐसी गप्प उड़ी कि रानीन इससंबंधकी बात पहलेसे किसीको नहीं जतलाई यहांतक कि लार्ड मेलबोर्नकोभी इसकी खबर नहुई परंतु रानीकी दिन चर्यामें लिखाहै कि सगाईके प्रथम दिन अर्थात् १४ अक्टूबरको रानीने मेलबोर्नसे कहाथा। मेलबोर्न सुनकर बहुतप्रसन्न हुए और उन्होंने कहाकि" इतना स्मरण रिखये कि स्त्री किसीभी स्थल और स्थितिमें अकेली शोभा नहीं पाती है। आपको इस कार्यसे बहुत सुख होगा।"

बेलिजियमके राजा इस संबंधमें बहुत अनुराग रखतेथे। उन्होंने इस बातके समाचार पाने पूर्व रानी विक्टोरियाको लिखा थाकि "जैसे २ आपका इसके साथ सहवास बढ़ता जायगा आप उसको अधिक २ पसंद करने लगैंगीं। एलबर्ट याग्य साथींहै । उसकी रीति भांति, और रहनसहन ऐसा उत्तमहै कि कोईभी उससे अलग होना नहीं चाहता । मुझको वह बहुत पियहै। उसे अपने पास रख-नेकी बड़ी उत्कंठा है। वह बड़ाखिलाड़ी चतुर और भूर है। वह विना कांटेका गुलाब है। " इसके उत्तरमें रानीने बेलजियमके राजा लियोपोल्डको जो उन-के मामाथे एक पत्र लिखा:- " प्रिय मातुल, मेरे हितमें आपका सदाध्यान रहता है इसलिये इसपत्रको पाकर आपको अधिक आनन्देहोगा। मैंने दृढ नि-श्रय कर अपने विचार आज प्रातः एळबर्टसे कहदिये हैं। उन्होंने यह आनन्द दायक समाचार सुनतेही जो प्रेमदर्शाया उससे मुझे बढ़ाहर्ष हुआ है । वह योग्य-पतिहैं और मुझे आशाहै कि मैं बहुत सुख पाऊंगी। एलबर्ट मुझे सबसे अधिक पियहै । और उन्होंने मेरेलिये जो हानि उठाई है उसका मैं बदलादूंगी । यह वृत्तान्त अर्नेस्टके अतिरिक्त और किसीको विदित न होना चाहिये क्योंके पार्लियामेंट ख़ुलने पूर्व मैं इसबातको प्रकाशित नहीं करसकती । लार्ड मेलबो-र्नका मेरे साथ सदाकी तरह स्नेह है। एलर्बर्टने इस बातको स्वीकार कियाहै और फरवरीमें पार्लियामेंट खुलनेपर विवाह स्थिर करूंगी। " इसके उत्तरमें मामाने बडी प्रसन्नता प्रकटकी।

जैसे रानी विक्टोरियाको योग्यवर मिलनका ह्ष्या उसी तरह एलवर्टभी गुण-वती रानीको प्राणेश्वरी पाकर फूले अंग नहीं समाते थे। अपनी प्रियतमाका वार्षार प्यारी विक्टोरियोक नामसे संबोधन करतेसमय उनके ह्ष्का ठिकाना नहीं रह-ता था। उन्हें निवेनर स्टाकमोरको लिखाथाकि—"में रानीक साथ संबंध करनेसे अपनेको बड़ा भाग्यशाली समझता हूं।" राजकुमार बड़े सज्जन, चतुर, और प्रजा प्रियथे। थोड़ेही कालके इंग्लेंडिनवासमें उन्होंने लोगोंके मन जीतिलिये। उन्होंने स्वयं कहाथा कि अब में बड़ा अमीर बनूंगा। आपके सन्मान करनेसे मेरी पद्वी वेढ़ेगी। उनका दूसरी मातासे यह उल्लेख था कि" मेंने अपने जीवनमें अनंत जनपर उपकार करना निश्चय किया है। इससे मुझे बहुत कुछ सहायता मिलेगी।"

सुखपूर्वक लंडनमें निवास करनेवाद जब १४ नवंबरको राजकुमार एलवर्ट अपने भाई सहित विदाहुए तो रानीको पतिवियोगका प्रथमवार असहादुःखहुआ॥

संयोगके अंतमें वियोग और सुखके अंतमें दुःख होता है। अनेक समाहतक मियतमसे प्रेमालाप करनेके अनन्तर रानीको पितवियोगका कप्ट हुआ। पितिके विदा होतेही उन दोनोंकी आंखोंमें प्रेमाश्च वहने लगे। न अब उनका खेल कूदमें दिल लगताथा और न उन्हें गाना नाचना सुहाता था। रानीको दिन रात एलवर्ट-की और एलबर्टको विक्टोरियाकी लो लगी रहतीथी। एक दूसरेके चित्रोंको निरखकर उनका आलिंगनकर चुंबनकर और चित्रोंसे प्रेमालापकर कालयापन करने लगे। रानीने अपनी ताईको लिखा:—"मेरा माणवछ्नभ जो दिन रात मेरे समीप रहताथा वह मोहिनी मूर्त्त सुझे छोडकर चलदी। यदि मेरे पंख हों तो में उसके पास उडकर पहुंचूं।" एलबर्टने प्यारीको लिखा—"सुझे अनेक आनन्द दायक वस्तुएं मिलती हैं परंतु जिसने मेरा मन हरण किया है उसके विना मुझे चैन नहीं है "। इस प्रकारके परस्पर पत्र व्यवहारसे वियोग जिनत दुःखको प्रकां- शितं कर दोनोंने कालक्षेप किया ॥

#### अध्याय १६

## पार्लियामेंटकी सम्मति और राजकुमारका सत्कार।

यद्यपि इंग्लैंडकी प्रजा सामाजिक बातोंमे स्वतंत्रहै। स्त्री और पुरुषको विवाहिक लिपे किसीकी आज्ञा लेनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती है परंतु राजराजेश्वरी विक्टोरियाको अपना संबंध राजकुमार एलक्टेंसे करने पूर्व पार्लियामेंटसे आज्ञा लेनी पड़ी। रानी अपनी माता सहित विंडसर केसलसे चलकर बिकंगहाम

#### (६२) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

राजमहलमें आई और २३ नवंबरको अपना मंत्रिमंडल इकट्टा किया । वहांपर षृद्धपुरुषोंके समक्ष एक युवतीका पतिके विषयमें वार्तालाप करना स्त्रियोंकी स्वाभाविक लज्जा पियताके विरुद्धया। रानीकी भी इसी कारणसे थोडी देरतक हिम्मत नहुई। पार्लियामेंटकी आज्ञा विना रानी इसकार्यको कर नहीं सकती थीं। शियतमका प्रेम उनको आतुर किये डालता था। लज्जाके किंवाड जिह्नाको प्रेम संवाद प्रकाशित करनेसे रोकते थे। अंतमें दबी जबानसे रानीने अपने विचार प्रकट किये। रानी उससमय हीरेजडी पहुँचीमें राजकुमारका चित्र धारणिकये थीं। चित्रने पतिक प्रेमकी याद दिलाई। लजाको दबाकर नीचा झिर किये हुए कंपित बदनसे रानीने कहा। इस विषयमें रानीने स्वयं अपनी दिनचर्या में लिखाँहै यह लेख रानीके हृदयके भावको प्रकािकात करताहै । उसमें लिखा है कि-''मैं ठीक दोवजे सभामें गई। मुझे कुछ खबर नहीं है कि वहां कौन २ था। लार्डमेलबोर्न स-जलनेत्रोंसे मेरीओर देखरहा था। वह दूर था। थोटेसे में मैंने अपना प्रस्ताव पढ सुनाया । उससमय मेरा सर्वीग कांपताथा । परंतु पढ़नेमें मैंने किंचित् भी भूलनहीं की। लार्ड लेंसडाउनने कहाकि इसवातको मुद्रित करानाचाहिय। में तुरंतही राज भवन छोड़कर चलीगई। इसकार्यमें दो तीन मिनटसे अधिक न लगे होंगे''। रानीका प्रस्ताव यह था:-''मैंने इससमय आप लोकोंको एककार्यकी सूचना देनेकेलिये जिस-से मेरी प्रजाकी भलाई और मेरे भविष्यत् जीवनका घनिष्ट संबंध है, बुलाया है। सेक्सकोवर्ग और गोथाके राजकुमार एलबर्टके पाणियहण करनेका मैंने संकल्प किया है। इस भावीं संबंधके लिये भैंने अच्छी तरहसे विचार करलिया है। और मुझे हढनिश्चय है कि परमेश्वरकी कृपासे इसकार्यमें मुझको घरूवातों में सुख होगा और देशका लाभ होगा । मैंने इस प्रस्तावको आपलोगोंको शीघही सुनादेना उचित समझाँहे क्योंकि आप लोग एक ऐसे आवश्यक कार्यपर जो मेरे और मेरे-राज्यकेलिये परम आवश्यक है विचार करलें। और मुझे भरोसा है कि यह कार्य मैरी पिय प्रजाको स्वीकृत होगा"। इस प्रस्तावके प्रकाशित करनेके साथही वह अपनी प्यारी प्रजाको न भूलीं । उन्होंने अपने जेनखर्चसे मेनोर हालमें नंदीगृह मुक्त अनाथ स्त्रियोंकी सहायतामें ५००) रुपया दिया।

१६ जनवरी सन् १९४० ई० को राजरीतिके अनुसार श्रीमतीने स्वयं उपस्थित होकर पार्लियोमेंट खोली। ऐसा जनरव था कि अपनी चाची हेस होमवर्गकी लेंड-ग्रेवाइनकी मृत्युके कारण श्रीमती स्वयं उपस्थित न होसकेंगी परंतु यह वात असत्य हुई। इस विवाहसे प्रजाको बहुत हुई हुआ क्योंकि उसे निश्चयथा कि यह संबंध प्रमका

परिणाम है। राजकीय प्रपंचेस नहीं हुआ है। पार्लियामेंटमें रानीका जो इस विषयमें व्याख्यान हुआ उसमें यह कहागयाकि "मैंने आप लोगोंको पहले सुचित कर दियाँहै कि मैं अपना विवाह राजकुमार एलवर्टसे करना निश्चयकरचुकीहूं। ईश्वरसे पार्थना है कि वह इस जोड़ीकी वह बूदी करें और इससे मेरी घरेल सुख और प्रजाके लाभका कर्तव्यसाधन करनेकी शक्ति प्रदान करे। पार्लियामेंटद्वारा यह मेरा प्रस्ताव स्वीकृत होनेपर मुझे अतीव हर्ष होगा। मुझपर और मेरे कुट्वके साथ आप होगोंका स्नेह देखकर मुझे विश्वास है कि आपलोग राजकुमारके पद और राजसिंहासनकी प्रतिष्ठाके योग्य उनके लिये प्रबन्ध करनेमें सहायक होंगे।" पार्लियामेंटने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया । राजकुमार एलवर्टको "हिजुरायल हाईनेस" की उपाधि और त्रिटिश सेनामें 'फ़ील्डमाईल' का पद दिया । दोनों सभाओंमें राज-कुमारके वार्षिक वेतनके विषयमें २७ जनवरीको बडा विवाद हुआ। लार्ड रसलने ५ लाख रुपया वार्षिक देनेका प्रस्ताव किया । मिस्टर जोजिफ हन्नम इस वातके विरोधी हए । उन्होंने कहा कि "२लाख १०हजार देना चाहिये क्योंकि एक युवा व्यक्तिको लण्डनमें बसाकर उसे अधिक रुपया देना हानिकारक है।" परन्त टनका कथन बहुमतसे अस्वीकार हुआ । और कर्नल सिवथापैकी सम्मति-के अनुसार ३ लाख रुपया वार्षिक का ठहराव हुआ । उस अधिवेशनमें किसीने यह प्रश्न किया कि "यदि राजकुमारको ऋण देना हो तो क्या वह बिटिश कोष-से दियाजायगा ?" लार्ड रशलने कहा कि-"जिससमय राजकुमार युवा-वस्थाको पहुंचे उन्हें अपनी माताकी ओरसे २४०००) रुपये वार्षिककी जागीर मिली थी । रानी विक्टोरियासे सम्बन्धहोनेके साथही राजकुमारने उसमेंसे अपने नौकरोंको पेन्ज्ञनदेकर जागीर अपने भाईको देदी । इसके सिवाय उन्हें किसी-का देना नहीं है ॥"

राजकुमारकी पदवीके विषयमें पार्लियामेंटमें बहुत वादानुवाद हुआ । मंत्रि-मण्डलने श्रीमान्को "प्रिंसआफ् वेल्स" का पद देना चाहा । परन्तु इसकार्यसे युवराजके स्वक्तोंमें आधात पहुँचनेकी सम्भावना थी। इस कारण रानीने यह वात स्वीकार न की। पार्लियोंमेंटमें पदवीके विषयमें बड़ी हलचल मची। प्राचीन उदाहरण देखनेके लिये पुरानी पोथियां देखीगई। परन्तु कहींपर कुछ पता न चला। सभाने यह कार्य रानीकी इच्छापर छोड़िद्या। रानीने आज्ञादी कि "राजकुमारएलबर्टका दर्जा केवल मुझसे उतरता रहे।" यह बात सबको स्वीकार हुई। और उसीदिनसे राजदर्बारमें राजकुमारको रानीके निकट स्थान मिला॥

### ( ६४ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र ।

# अध्याय १७. विवाहोत्सव ।

विवाहके लिये १० फरवरी नियत हुई । ८ को दक्षिण किनारे से एक जहाजने आकर लंगर डाला । किनारेपर उतरकर राजकमारने अपनी प्राणवल्लभाके पास गमन किया। उन्होंने प्रथमेंभटमें एक बहुमूल्य चुडामाण मेंट किया। प्रेमभरी भेंट पाकर आनन्दकी सीमा न रही। ९ फरवरीको रविवार था। राजकुमारने दिनभर रानीके लोगोंसे मिलने भेटनेमं विताया। उनके मेलजोल और सद्व्यवहारसे राज कुटुम्बको बड़ा हर्ष हुआ । रात्रि के ग्यारह बजे अपनी दुलहिनको अंतिम-बार अकेली छोड़कर राजकुमार अपने घर गये। रात्रि दोनोंकी उत्कंठा, हर्ष, भावी सुखंके विचार, समागमकी तरंगें और प्रेमसंकल्पोंमें वीती । सूर्यके प्रकाशके साथही दोनोंके हृदयकमल विकसित हुए । तैयारियां होने लगी । परिचारिकोंकी दौड धूप मची । प्यारी प्रजा विवाहके समय की राह देखती, नवीन जोड़ी के दर्शनके लिये घरके कामका ज छोड़ कर हाट बाट गली चौराहेपर आ बैठी । किसीने इड़वड़ीमें जैसे तैसे अपना काम किया। कोई चूल्हेपर देगची और तेवपर रोटी जलती छोडकर उठधाई । मार्ग भीडसे खचाखच भर-र्गया। रस्ते चलना कठिन हुआ। कई दिन पहलेसे जिनलोगोंने मार्गके मकान खिडिकिया वाछतें इसकार्यकेलिये भाडेलेली थीं वे डंटकर आवेठे रण स्थितिके लोग इधर उधर ताकझांक करनेलग । लोगोंकी खचाखच और भीड़में पीठ से पीठ छिलने परभी कुज़ल इतना ही हुआ कि किसीको कुछभी चोट न आई। डचूक् आफ् नाफ़्रीकने अपनी सेना सजाकर यथास्थान ला खड़ी की । पहले समयमें विवाह सायंकाल अथवा रात्रिको हुआ करता था परन्तु इसवार रीति परिवर्तनकर दुपहरका समय नियत कियागया । समयसे पूर्व लग्न अंडप युवक युवतियोंसे भरगया ॥



मथम भाग ।

# दुलहिन विकटोरिया ।



ठीक सवाबारह वजे दूलहराज सजधजकर तैयार हुए। राज महलसे वरात विदाहोकर सेंटेजेम्सके महलमें गई। दूलहके वस्त्र बिटिशसेनाके फील्डमार्श-ल पदके योग्य थे। साथमें पिता और भाई थे। मंडपमें पहुँचतेही लोगोंने तालियां पीटकर रूमाल हिलाये। प्रजाका सत्कार पाकर राजकुमार हिषत हुए। राजकुमार-के गलेमे हीरेका हार और छातीपर रानीके दियहुए दो राजिचह चमकते थे। महलमें पहुचने पर सेनाने सलामी उतारी और वाजे वजने लगे। और लोगोंन "वर राजा बहुत वर्ष जिया " का मंगल नादकिया।

इथर दुलहिन विकटोरिया शृंगार सजकर विकंगहामके महलमंसे विदा हुई । उनके साथ राजमाता और लीजनकी विरोनेस थीं। दुलहिनके कानमें रत्नजिटत एरिंग और गलेमें वहुमूल्य हीरेका हार था, हाथमें मोती की चूडियां और शिर पर नारंगी रंगकी टोपी थी। धितसाटिनका गौन था जिसपर १० हजार रुपेय की किनारी लगी थी। इस लहुँगेको वनानेमें २०० मनुष्य लगे थे और उन्होंन आठ मासमें इसे तैयार कियाया इस गौनकेसाथ दुलहिनका मुखचन्द्र देखकर आकाशका चन्द्रभी गौण भासित हुआ।

रायलचेपलमं प्रथम राजकुमार अपने पिता और भाई समेत पहुंचे। उससमय उनका वदनकमल हर्षसे विकसित था। इतनेहीमें उनकी प्रियतमाकी सवारी आई। दुलहिनके साथ राजकुपारी सोकिया मेटिलडा और लार्ड मेलवोर्न थे। लार्डके हाथमें राजसी तलवार था और राजमाता पीछे २ चलती थां। वारह सखियोंने रानीका गौन उठारक्खा था। ये सब लार्ड लोगोंकी कन्यायें थीं। समवयस्का वोडशी वालाओंके मध्यमें दुलहिन तारागणके बीच चंद्रमाके समान देखपडतीं थीं। उस दिन रायल चेपलभी खूब सजायागया था। विवाहके लिये गिरजेके बीचोवीच मंडप बनायागया था। गिरजा किरमिची मखमलसे मंढा था। मखमलकी किनारें सुनहरी थीं। टेबल पर रंगविरंगी रकावियां सजीथीं। एक ओर पाद्रियोंके लिये बैठक थीं। मंडपके बाई ओर चार सुंदर कुरसियां थीं। उनपर ससेक्स और केम्ब्रिजके डचूक राजकुमारी आगस्टा और ग्रोसेस्टरकी डचेज्थीं। मध्यभागका एक विशाल सिंहा-सन दुलहिनकेलिये था और उनके पासही राज माताकी कुरसी थी। सामनेकी दो कुरसियोंमेंसे एकपर राजा चौथे विलियमकी रानी और दूसरीपर दूलह राज थे। मंडपके निकट दो कुरसियां वार दुलहिनके लिये अलग थीं। इन्हींपर बैठकर विवाह कियागयाथा। गिरजेकी दीवारोंपर राजचिह शोभा देरहे थे॥

### (६८) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

गिरजेमें सबलोग यथास्थान जा बैठे। गिरजेकी सजावट वर दुलहिनका ठाट और सहिलियोंके सोंदर्यको देखकर दर्शकोंके चित्त इंद्रसभाकासा सुख अनुभवकर ते थे। केंटरवरीकें आर्च विश्वपने विवाह आरंभिकया। लंडनका प्रधानपादरी इस कर्मकांडमें सहायक हुआ। वर दुलहिन धीरे २ ईश्वरोपासनामें संयुक्त हुए। ईसाईधर्मके अनुसार कार्य समाप्त होनेपर केंटरवरीके पादरीने प्रश्न किये। सारा कार्य रानी और राजकुमारके नामपर नहीं किंतु एलवर्ट और विक्टोरियाके नामपर हुआ।

कहतेंहैं कि विवाहसे पूर्व लंडनमें ऐसी गप्पें उडतीथीं कि रानी यह विवाह रानी वनकर करना चाहती हैं। केंटरवरिक आर्चविश्वपने विवाहके पहले दिन उनसे पूँछािक "क्या आप विवाह कियामें कुछ लौटफेर करना चाहतीं हैं।" रानीने कहा" नहीं कुछ नहीं, में रानी बनकर विवाह नहीं करतीहूं किन्तु एक साधारण स्त्रीकी तरह और इसकारण धर्मके अनुसार सब प्रकारके प्रणकरनेको तैयार हूं।" इसिके अनुसार बडे पादरीने विवाहके सम्प्य पूंछा— "रानी, आप अपने पतिकी आज्ञा पालन, उनसे प्रेम करना, उनकी सेवा करना, उनके सुख दुःखमें साथ देना, और जीवनपर्यंत उनकी सहचरी रहना स्वीकार करती हैं।, करोडों मनुष्योंको अपनी आज्ञाके वशवर्ती करनेवाली प्रभावशालिनी रानीने मृदुस्वरसे कहा "हाँ कर्छणी" और स्पष्ट कहिंदिया कि "में अपने पतिका मनहरण कर्छगी।" विटिश रान्यकी नीतिके अनुसार राजा वा रानी ईश्वर और धर्मके अतिरिक्त किसीका पराधान नहीं है। चाहे जैसी वहांकी स्त्रियोंमें स्वतंत्रता होनेपर भी स्त्री पतिके अधीन है। अव रानीके पति स्वाधीन होनेपर राज नियमका भंग होताथा और इसी कारण लोगोंको ऐसी आज्ञंका हुईथी। परंतु रानीने अपनेको पतिके अपणकरनेमें इंग्लेंड राज्यकी स्वामिनीपनका गर्व नरक्खा। इस बातसे उनकी प्रजावर्गमें अधिक प्रतिष्ठा हुई।

बडे पादरीने पूंछा:—दूलहको दुलहिनका पाणिग्रहण कौन करवावैगा?" । डचूक आफ् ससेक्स कन्यादान करनेपर तैयार हुए । बडे पादरीने दुलहिनका हाथ पक-डकर दूलहके हाथमें दिया । ईसाई धमेंके कितनेही भजन और कर्मकांडके पश्चात् दोनोंसे फिर प्रश्न हुए । रानीने कहा:—''प्रीति करूंगी, संबर्द्धन करूंगी और आज्ञा पालन करूंगी।" इस समय इस जोडीकी सुंदरता अपूर्व थी। इसी समय बडे पादरीसे आज्ञा लेकर वरने दुलहिनके हाथमें एक अंगूठी पहनाई । तत्क्षण झंडी फहरातेही किले और पार्कमेंसे तोपोंकी घर घराहट आरंभ हुई । लंडनके यावत गिरजाओंके घंटे टनटनाहट करनेलगे । और "चिरजीवो नववरवधू" का गान आरंभ हुआ । सब लोगोंने आज्ञीवीद दिया। और नगरमें जयजयकार-व्याप्त होगया।

केंटरवरीके बड़े पादरीने दोनोंको वाइवलका उपदेश सुनाया । दोनों राजकुटुंबके लोगोंसे मिले । कन्यादान दनेवाले डचूक आफू ससेक्सने दलहसे मिलकर उनके हाथोंका नुंबन किया। अब वरवधू अपनी २ कुरिसयोंसे उठकर राजा चौथे विलियमकी विधवा रानी ऐडीलेडके पास गये । टलहेन रानीके हस्तचुंबन किये । दोनोंने पाद्वंदन किये और उन्हेंनि दोनोंको आशीर्वाद दिया । दोनों परस्पर पाणियहण कियें हुए गिरजेके बाहर निकल । राजमार्गपर आतेही प्रजावर्गने रूपाल और टोपियां हिला२कर हर्षनाद किया । आशीर्वाद और स्वागतक इाब्दोंसे गगनभेदी शब्द हुआ । और वर वधको आनन्दमें मन देखकर प्रजाके हर्षका ठिकाना न रहा ॥

वरवधू जव राजमहलमें पहुंचे विवाहका प्रतिज्ञापत्र उपस्थित कियागया। राजसिंहासनके कमेरेमे जाकर रानीने एलेक्ज़ेड्रिना विक्टोरिया गल्फी और राजकुमारने फांसिस एळवर्ट आगस्टस चार्ले एमेन्युएल व्युसिसी के नामसे हस्ताक्षर किय । इस पत्रपर ड्यूकआफुससेक्स और उन्तीस अन्य उमरावेंनि तथा ड्यूक आफ् वेलिंगटनने साक्षी की । सेंटजेम्सके राजमहल्रमें सर्विक्रया समाप्तहोंनपर नवजोड़ी बिकंगहाम गई।

#### अध्याय १८

## विवाहमें भोज।

विवाह स्कुशल होगया । रात्रिमें विकंगहाम महलमें वहुत बड़ा भोज हुआ । इस दावतमे राजकुट्व, मंत्रिमंडल,अमीर उमराव और वहें २ नागरिक इकट्टे हुए । इस अवसरपर यूरोपियन लोगोंमें एक रोटी वनाईजातीहै जिसे विवाहकी राटी ( Wedding cake ) कहते हैं । इस विवाहमें वेडिंग् केक अद्भुत प्रका-रका था। उसका घरा ९ फुटका था। और उसमें ३।।। मन बोझा था। उसका मूल्य १०५०) रुपयेकाथा । इसकी मोटाई सोलह इंच और ऊंचाई एक फुट थी। केकपर दलह दलहिनके चित्रथे।रानीके चित्रके नीचे स्वामिभक्त कुत्ताथा। कुना स्वामिभक्ति प्रकाशितं कर रहाथा । रानीके निकट एक कपोतकी जोड़ी थी । इससे विवाहकें पश्चात संसारसुखका अनुभव होता था । कामदेव ( Oupid ) घुटनेपर नहीं रखकर निवाहकी रिजस्टरी कररहा था और उसीतरहके अनेक सुंदर कामदेव उसका अनुकरण करतेथे । केकके शिरपर श्वेत साटिनके तुर्रे इप्टिमित्रों और उपस्थित महाशयोंमें वितरण करनेके लिये सजाये

### (७०) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

गये थे । उनके ऊपर V और A के अंगरेज़ी अक्षर अंकित थे । इनके लिये वही कामदेव खड़ेथे । इस केकका गुलाबी और नारंजी रंगथा ।

इस अवसरपर रानीकी ओरसे एक २ ब्रूच आभूषण सहेलियोंके भेट किया गयाथा। इसकी आकृति एक पक्षीकीसी थी। पक्षीका शरीर हरेपेश्रकाथा। नेत्रमें रंत्न चमकतेथे। पीठ हीरेकी बनी हुई थी। पंजोंमें सुवर्ण झलकता था। शेषभागमें मोती चमकरहेथे। यह आभरण रानीकी विशेष आज्ञास बनायागयाथा। भी-जन समाप्त होनेवाद सायंकालको सब मिलकर विडंसरके महलमें गये। मुख्यगाडीमें घर दुलहिन विराजे। उनके पीछे दूसरी गाडीमें राजकुमारके पिता और भाई सुशोभित थे।नवीन वरवधूको अपने प्रकाशसे प्रकाशित करनेके लियं सूर्यनारायणने बादलमेंसे निकलकर अपनी अस्तप्राय किरणोंसे आभूषणोंको चमकाया। दंपतिके सम्मानकेलिये मार्गके मुख्यरस्थानोंपर रोशनीकीगईथी। ईटन कालेजकी विचित्र शोभा देखकर दर्शकोंके मनहरण होतेथे।कालेजके द्वारपर "विक्टोरिया एलवर्टकी जोड़ी चिरजीवी रहो" वाक्य स्वर्णाक्षरोमें दीप्तिमान्या। विंडसर केसलमे पहुंचतेर सारानगर तरह २ और रंग २ की रोशनीसे व्याप्तहुआ। उससमय भी दंपति को निहारनेके लिये हाट बाट गली बाजार भीड़से भरगया था लोगोंकी जय ध्विन मेघर्गनाको मात करतीथी॥

ठीक सात बजकर बीसिमनटपर दंपित विंडसर केसलकी हाईस्ट्रीटमे पहुंचे । धीरे बंटानाद होनेलगा । लोगोंने जयध्विनकी और राजकुमारने हाथका सहारा देकर दुलहिनको गाड़ी परसे उतारा । रात्रिको राजमाताने १०० जनको भोजन दिया । रानी एडीलेडनें और अन्यान्य उमराओंने अलग २ भोजिद-ये । नाटकमंडिलियोंने सेंतमें नाटक देखानेकेलिय नाटक गृह खोलिदिये । उस समय लंडन नगर आनन्दपूर्ण था। मानों आनन्दही शरीरधरकर वहांका शासन करताहो, इसतरह बोध होता था ॥

## अध्याय १९.

# सुहागरात और दम्पतिका प्रेम ।

अनेक दिनोंके वियोगके अनन्तर दम्पतिका संयोग हुआ। ११ फरवरीकी रात्रिको दोनोंका प्रथमवार एकान्तवास हुआ। दोनों आनन्दप्रमोदमें दिन वितानेलगे। रानीने बेरन स्टाकमोरको पत्र लिखकर अपना आनन्दप्रकट किया। "संसारमें राजकुमारसे बढ़कर मुझको कोई प्रिय नहीं है। वही आत-

निर्मल और परम कुलीनहें । " यह पत्र १२ फरवरीको लिखागया था। इसी-दिन राजमाता राजकुमारके पिता और अनेक राजकुंदुंनके लोग दम्पतिसे मिलने आये। सवने दोनोंको विवाहकी नधाई दी। विवाहसे प्रथम मासमें युरो ियन लोग मियतमाको साथलकर विहारकेलिये विदेश जायाकरते हैं। इसे हनीमून कहते हैं। भारतवासियोंमें इसपकारकी कोई रीति नहीं होती है इसीलिये हमने इसको सुहागरातके नामसे परिलक्षित किया है। नव वरवधूकेलिये सुहागरात आनन्दका प्रथमदिन है और युरोपियन लोगोंमें हनीमून प्रथममास है। इनका प्रथममास साधारणलोगोंका सा न था। यह जोड़ी एक मास राज्यकार्यको छोड़कर बाहर नहीं विचरसकती थी। दोही दिनके बाद दम्पतिको लण्डन आनापड़ा॥

१८ फरवरीको रानीने विकंगहामके राजभवनमें सिधारकर पार्लियामेंट खोली । सभाने विवाहके हर्षमें श्रीमतीको अभिनन्दनपत्र दिया । उसीदिन लण्डन-के पादरी, कार्पोरेशन, केम्त्रिज विश्वविद्यालय और स्काटलैंडके गिरजोंकी ओर-के मानपत्र आये । २६ फरवरीको श्रीमतीने अपने प्रियतमको जी. सी. वी, की डपाधिदी और ११ वीं लाइट् ड्रेगून सेनाका अध्यक्ष बनाकर उसका नाम "प्रिंस-एलवेंट हुसार्स" रक्खा ॥

२८ फरवरीको राजकुमारके पिता कीवर्गके ड्यूकने जर्मनीको प्रयाण किया। पितृवियोगसे राजकुमारका हृद्य भरआया क्योंकि आज ही से पितासे सदाके- लिये अलग होने का आरम्भथा। पितको पितृवियोगसे जो दुःख हुआ उसकी आंतरिक पिढ़ाका रानोने अपनी 'दिनचर्या' में इस तरह वर्णन किया है। "पितने मुझसे कहा कि तुम्हारे पिता नहीं है इसलिये तुम मेरे आन्तरिक दुःखको नहीं जानसकती हो। मेरा वालवय बड़ा सुखसे बीता था। अब उनके पास केवल अर्नेस्टही है। वही पिताकी आंखोंका तारा है। परन्तु यदि में आजकलकी तरह प्रियतमका प्रेम सम्पादन करनेमें समर्थ होसकूंगी तो मेरा परम सौभाग्य है। ओहों मेरे प्रियपितकेलिये यह कैसा कठिन समय है। उसने पिता, भाई, मित्र और देशको मेरे—केवल मेरेही लिये छोड़िदया। ईश्वरकी कृपासे में सुखी, अपने प्रियपितको सुखी करनेकेलिये बहुतही सुखी होऊं। जहांतक मुझसे होसकैगा में उसे प्रसन्न कर्षगी। "थोड़े काल पीछ जब भाई अर्नेस्टके बिदाहोनेका अवसर आया। ऐसाही वियोगजनित कष्ट राजकुमा-रको फिर सहना पढ़ा॥

रानीको अपने सुख और पतिके स्वत्व स्थापित करनेके लिये अपनेसे उत्तरता ,, दर्जा पतिको देकर इस विषयके आज्ञापत्र प्रकाशित करनेके लिये शीघता करनी

## (७२) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

पड़ी। आज्ञापत्र प्रकाशित होतिही सब गड़बड़ मिटगई। राजकुमार बढे बुद्धि-मान् और धीर थे। वह रानीको अपनी इच्छानुसार चळानेके वदले उन्हें स्वतंत्र-तासे वर्तनेदेते और आवश्यकता पड़नेपर टचित रीतिसे सम्मित देते थे। उन्होंने अपने पिताके नाम एक पत्रमें लिखा था कि में विक्टोरियाको यथेच्छ वरतने देताहूं।" वह अपनी पियतमाके कार्य निर्वाहके लिये मार्ग निष्कंटक करनेका प्रयत्नकरते। वह कभी राज कार्यका स्वतंत्र वोझा अपने शिरपर न लेते परंतु सामाजिक और निजके कार्योमे कुटुंबके मुखिया, राजनैतिकवातों में गुप्तमंत्री, घरेलू कामों के प्रवंधक के और राजप्रवंधमें सहायक वनकर सहायता करते थे। यदि हजारों और लाखों में किसी विवाहसे दम्पतिको सुख होता है, दोनोमें परस्परकी हार्दिक प्रीति होतीहै ते। वह विवाह रानी विक्टोरिया और राजकुमार एलवर्टका था॥

यद्यपि अनेक शंथकारोंने राजकुमार एलवर्टकों राज्यप्रबंधके कामोंसे अलग वतलाया है और उन्होंनेभी अपने पत्रमें इसवातका उल्लेख किया है परंतु सन्पर्समें जब इंग्लैंड और फ्रांसकी खूव चलरही थी और फारेन आफिसमें कामकी वड़ी धूमथी श्रीमतीन अपने मातुल वेलिजयमके राजा लियोपोल्डको लिखाथा कि "एलवर्ट दिनर राजनैतिक कामोंके अनुरागी होतेजाते हैं। वह इसकार्यके पूर्ण योग्य हैं। में इसे दिन २ नापसंद करतीजाती हूं। हम स्त्रियां शासनकरनेक लिये नहीं बनाईगई हैं। यदि हम उत्तम स्त्रियां होना चाहें तो हमें पुरुषोचित कार्यों को छोड़देना चाहिये। परंतु आवश्यकतापर ऐसे कार्य करने पड़ते हैं। इसीलिये मुझको करना पडता है।" राजकुमारने राजनीतिक कामोंमें वा अन्य विषयें में उत्तम सम्मति देकर रानीने यह कहलवालिया था, नहीं २ प्रजासे यह कहिया था कि राज्य रानी नहीं किन्तु उनके पित करते हैं। उन्होंने बलवेके समयमें भारतका जो उपकार किया था उसका वर्णन आगामि किसी अध्यायमें होगा॥

# अध्याय २०. दुम्पत्य सुख और दंपति पर गोली।

अन कुमारी रानीका गृहराज्य आरंभ हुआ। इंपात आमोद प्रमोदमें काल-यापन करनेलगे। संसार सुखके आरंभके साथही घरके प्रबंधमें गड़बड़ मची। नौकर चाकर स्वतंत्र होगये। राजमाता युवती विक्टोरियाको छोड़कर अलग रहनेलगीं। पात एलबर्ट चाहतेथे कि रानीके घरका ठीक २ प्रबंधकिया जाय। रानीभी उनको सदा अपनी आँखोंपर रखती थी परंतु घरकी अञ्यवस्था उन के चित्तपर खटकती थी। उनको यह बात यहांतक बुरी लगी कि उन्होंने अपने मित्र लोवेन स्टीनको लिखा कि:—"में बहुतमसत्र और संतुष्टहूं परंतु में अपने पदकी रक्षा करने में असमर्थ हूं क्योंकि में केवल पति हूं किन्तु गृहस्वामी नहीं हूं।" जब यह बात रानीक कानतक पहुंचाई गई तब उन्होंने कहांकि:— "मेंने आत्म समर्पण किया है अर्थान् में अपने पतिके आज्ञापालन और पेम तथा सन्मान करनेमें बचनबद्ध हूं। और यह पवित्र प्रण कभी सीमाबद्ध न किया ज्ञायगा"। लाई चेम्बर्लन और अश्वाध्यक्षके रहनेका राजमहलमें स्थान न था। स्टुअर्ट विलकुल स्वतंत्र था। नोकरोंके आगे उसकी कुछ पीरी नहीं चलती थी। सब लोग यथेच्छ काम करते और चाहें जब जाते आते थे। इसी तरह की गड़बड़ बहुत वर्षोंतक चलती रही॥

दंपतिने ईस्टरका त्योहार विंडसरमें किया। वहांपर दंपतिका परम श्रद्धा पूर्वक धर्मसंस्कार हुआ। अपरेल मासमें पैरिसके राजकुटुंबमें विवाहथा। इस विवाहपर देपति यहांगये । विवाह पुर्तगालके राजाकी साली विक्टोरियाका था। दलहिनका राजकुमार एलबर्टसे संबंध था। नवीन दलहिनका वाल वयमें वहत कालतक उनके पास निवास रहा था। इनका प्रेम वहनोसेभी वढ़कर था। विवहोत्सवमेंसे छोटकर इंग्छेंड आनेवाद एकदिन दंपति सादा वस्त्र पहने वाहर वायुसयनको गये थे। मार्गमें अकस्मात् बादल चढ़आये। रुमझुम २ मेह बरसने लगा। कहीं छाया का स्थान न मिला। पास रक्षाके लिये छातेभी न थे। इतनेहीमें एकदीन ग्रामीण स्त्रीकी झोंपडी देखपडी । दंपति रक्षापानेकी इच्छासे उसमें गये । स्त्री ने इनको पहेँचाना ती नहीं किन्तु अच्छी तरह सत्कार किया। उसने राजा चत्र्य विलियमकी पुत्री चालोंट और पुत्र लियोपोल्डकी बहुत प्रशंसा की । दोनों सनकर प्रसन्न हुए । बहुतवार झोपडीमें रहनेसे जब मेह थमता न देख पडा तब दोनों वहांसे अकुलाकर चलदिय । बुढियाने अपना छाता देकर कहा-"भैया जीव छोटाना । " दंपात वहांसे विदा हुए किन्त बुढियाने इनका सादापन देखकर पहँचाना नहीं । इसी वर्षके जून मासमें दासव्यापार बन्द कर-नेके लिये एक सभा हुई थी । इसमें प्रथमवार राजकुमारने वडा प्रभावोत्पादक व्याख्यान दिया । यही सभा संसारसे दासव्यापारका नामतक उठा देनेमें समर्थ हुई और इस विषयमें संसारका उपकारकर इंग्लैंडने बढ़ानाम पाया ॥

१० जूनको सायंकालमें विकंगहामके राजभवनसे द्ंपति वायुसेवनके लिये विदाहुए। दोनों चारघोडेकी खुली गाडीमें सवारथे। गाडी कान्स्टीटचूज्वल

# ( 68 ) महारानी विकटोरियाका चरित्र।

पहाड़िके निकट बाटिकाके पास पहुंचतेही एक युवा पुरुषने इनपर गोली दागी। शब्द सुनतेही दोनोंने गाड़ीमेंसे उझककर उधरकी ओर देखा। रानी देखनेक लिय खड़ी होना चाहती थीं परन्तु पतिनें उनका हाथ पकड़कर विठ ला दिया। उस युवाकी पहली गोली रीती जा चुकी थी इसलिये उसने दूसरा वार किया। दर्शक और पुलिस उसकी ओर दौड़े। उसने भागना आरंभ किया परंतु पुलिसने पकड़ लिया । उसका नाम एडवर्ड आक्सफर्ड था और वय उसका १७ वर्षका था ॥ इस आकस्मिक घटनासे रानी बहुत घवरागई। परंतु लोगोंकी घबराहट और चिन्ता देखकर उनका संतोष करनेके लिये उन्हें सावधान होना पड़ा। रानीको कहीं चोटतो नहीं आई है। इस बातके जाननेकी प्रजाको बड़ी उत्कंडा हुई। भीड़मेंसे इसीपकारकी पुकार डठती देखकर रानी गाड़ीमें सब लोगोंको दर्भन देनेके लिये खड़ी होगई। और उच्च परंतु मृदुल स्वरसे कहा:— ''ईश्वरकी कृपासे में प्रसन्न हूं ।" सुनतेही भीड़में आनन्दका प्रसार हुआ । वहांसे चलकर दंपित राजमातासे मिले।। माताने हर्षसे पुत्रीका आलिंगन किया। इस घटनासे इंग्लैंड क्या वरन यूरोप भरमें बड़ी हलचल मचगई। राज-कुदुंब, इंग्लैंडके अन्य भद्र पुरुषों और विदेशी राज्योंके प्रतिनिधियोंने वधाईदी। डसदिनसे दंपति विना अंगरक्षकोंके कभी अकेले बाहरन निकले। १२ जूनको इस वातके हर्वमें बहुत वड़ा दर्वार हुआ। और जिन लोगोंने इस घटनाके बाद श्रीमतीके दर्शन नहीं किये थे उन्होंने एस्काटकी घुड़ दौड़में दोनोंको निहारकर आनन्द पाया ॥

अपराधी ८ जुलाईको दौरा सिपुर्द हुआ। उसके घरकी तलाशी लेनेपर कितनीही गोलियां और बारूद मिला। और 'तरुण इंग्लैंड' नामकी एक मंड-लीके कितनेही कागृज पत्र मिले। इनमें लिखा था कि सदा इस क्लबके मेंबरोंकी तळवार और पिस्तोळ लेकर फिरना चाहिय। इसके सिवाय मेंबरोंके नामका पता न चला। अभियोगकी जांचेक समय आक्सफर्ड पागल बनगया परंतु जब लार्ड आक्सिनिनने उसे नेलमें नाकर देखा तो वह अच्छा भला पाया गया। डसने पूंछा:— "क्या अभीतक रानी जीती हैं। मैंने अपनी पिस्तोलमें प्राण नाज्ञक गोली डालीथी।" उसने स्पष्ट रीतिपर अपराध स्वीकार कर वडे जजके समक्ष इसिवषयेक पत्रपर हस्ताक्षर कर दिये। परंतु उसकी ओरसे जिन २ लोगोंने साक्षियांदी उनका यह कहना था कि "यह पागल है और इस कुटुंबमें वंश परंपरासे पागल होते आये हैं। इसका पिताभी पागल होकर मरगया था।" न्यूरीने उसका अपराध स्वीकार कर उसे पागल माना। इसका फैसला यह

हुआ कि " जन रानी चोहें तन यह केदसे दूट सके।" पैंतीस वर्ष केद रखनेके बाद इसको देश निकालका दंड दिया गया ॥

#### अध्याय २१.

#### सगर्भा रानी।

विवाहके बाद थोड़ा समय बातकी बातमें निकलगया। अब राज भवनके नौकर चाकरों और कर्मचारियोंमें कानाफ्सीका समय आया। किसीने कहा "रानी सगर्भा है, कोई बोला:— भई परमेश्वर रानीको पुत्रप्रदान करें तो इंग्लेंड की गादीका बारिस हो।" दिन रात इसीबातकी चर्चा होनेलगी। एकदिन सुअ-बसर साथकर रानीने मृदुहास्यके साथ लिजत होकर पितको यह शुभ संबाद सुनाया। पितको सुनकर बड़ा हर्ष हुआ। बात कानोकान मंत्रिवर्ग में पहुंची। पार्लियामेंटमें रिजेंसी बिल टपस्थिहोनेका अबसर आया। इसमें उहराव यही हुआ कि "यदि दैवयोगसे (ईश्वर न करें) रानीकी मृत्यु हो जाय तो युवराज वा राजकुमार्राके युवा होने तक रानी पित रिजेंट नियत हो और उन्हींकी आज्ञासे राज्यका शासन हुआ करें॥"

ं गर्भवती रानीने मधुर भाषण, आनन्दमें प्रमोद और सैरमें नौमास विताये। पातिने सदा अपनी प्रियतमाको आनन्दमें रहनेका डेह्रय साधन किया। नगरके छोटे २ वालकोंको खेल कूदमें देखकर दोनों अपनी संतातिकी वालकीडाकी आशा मनमोदकसे सुखानुभव करनेलेंग। इस समयभी रानीने राज्यकार्यको न छोड़ा। लार्ड मेलवोर्न पेशी लेकर नित्य नियत समयपर आते और आवश्यक कागज़ों पर इस्ताक्षर कराकर लेकाया करते थे॥

पार्लियामेंटमें से टोरीमतके लोग जो आजकल कंसवेंटिवके नामसे प्रसिद्ध हैं, पहले २ राजकुमारसे घृणा करते थे परंतु उन्होंने अपने सद्धणोंसे सबके मनोंकों जीत लिया । मेलवोर्न और वेलिंग्टनने रिजेंसी बिल उपस्थित होते समय इनकी बड़ी स्ताति की और रानीने राजनीतिका प्रचलित भेद इनके लिये निकाल डाला ॥

राजकुमार एळबर्टके साथ रानीने प्रथमवार २१ अगस्तको पार्छियामेंट बंदकी। इस मासकी २६ तिथिको रानी पूर्णवयको पहुंची। २८ को रानीके पितको छंडनकी स्वतंत्रता दीगई। राज्यकी विधिके अनुसार छार्ड चैबर्छेनने कहा:— "राजकुमार बढ़ें सजन हैं और यह सदा रानीक सच्चे भक्त रहेंगे इसाछिये इन्हें

#### (७६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

नगर की स्वतंत्रता देना योग्य है। "यद्यिष भारत वासियों की दृष्टिमें पतिको पितका भक्त बताना और पितको पितको सेवक मानकर कार्यकरना अयोग्य है परंतु इस विषयमें रानी पितहोनेपरभी इंग्लेंडकी स्वामिनी थीं और राजकुमार पित होनेपरभी रानीके द्वारमें एक उच्चपदस्थ उमराव थे। उन्होंने छंडन नगरकी स्वनंत्रता पासकरते समय कहा कि:—" छंडन नगरकी स्वतंत्रता मिलनेसे में परम सम्मानित हुआहूं। इस अवसरपर आप छोगोंके समक्ष खड़ा रहनेमें मुझको परमानन्द प्राप्त है। आपने मुझपर बड़ी कृपा की है। संसारके यावत् नगरोंमें छंडनकी शोभा और सम्पित्त अपार है। आपका साथी (नागरिक) वननेका मुझे बड़ा गर्व है और में आप छोगोंका रानीपर भक्ति भाव देखकर बहुत प्रसन्न हुआ हूं"। इसकेवाद वह पिवी कीन्सिलके मेंबर नियत हुए। इसकार्यको उन्होंने बहुत-हीं चाव और सावधानीसे किया और एक बैरिस्टरको नियतकर अंगरेज़ी आईनका अध्ययन किया॥

# अध्याय २२. राजकुमारी का जन्म।

नवंबर के आरंभमें रानीक लिय सोबद्ध तैयारियां हुई। प्रसातिकाल निकट आता देखकर रानी विंडसरके किलेसे निकलकर लंडनके वंकिंगहाम महलमें गई। रानीने १३ नवंबरसे उस महलमें निवास किया और २१ तारीखको राजपुत्रीका दुपहरके १ बजकर ४० मिनटपर जन्म हुआ। उससमय जन्म होनेके कमरेमें राजमाता, पति एलबर्ट, दाइयां और मिसेज लिली उपस्थित थीं और पासके दीवानखानेमें ससेक्सके डयूक, केंटरवरीके आर्चविज्ञप, लंडनके प्रधानपादरी और लार्डमेलबोर्न आदि अनेक भद्रपुरुष इकट्टे हुएथे। युवराजके जन्म समयमें प्रिवी कौंसिलके यावत् मेंबरोंका वहां उपस्थित रहना आवश्यक था इसलिये प्रायः सबही लोग वहांआगयेथे। जन्मके दश मिनट बाद मेम लिली राजकुमारी को हाथ में उठाकर सब लोगोंको दिखानेके लिये वाहर लाई। कुमारीका शरीर दढ और सुंदरथा। बालकको एक टेबलपर लिटायागया परंतु रो २ कर उसने लोगोंके कान फोड़ दिये। लड़कीको भीतर लेगये और सबलोग वहांसे बिदा हुए। तोपोंके फेरोंसे नगर वासियों को विदित होगया कि राजकुमारी का जन्म हुआ है।

पतिको भयहुआ कि कहीं नगरवालींक चित्तको युवराजके बदले कन्या

उत्पन्नहोनेंसे दुःख न हो परंतु रानीने उनसे कहाः—"क्या चिन्ता है अनकी चार पुत्रहोगा और अपनी ताई की तरह मैं भी वहुत वालकोंकी माता होऊंगी॥"

जिसादिन राजकुमारीका जन्म हुआ उसी।दिन जोन्सनामक लड़का विकिंग हामके राजमहलमें पकड़ागया। यह लड़का रानिके सोनेक कमरेके पड़ोसके एक मकानमें आरामकुर्सीके नीचे छिपाहुआ था। लोगोंने उससे पूंछा—" तूयहां कैसे आ पहुंचा ?" वह बोलाः—"पहलेकी तरह। में जब चाहूं यहां आसकता हूं। मेंने अनेक बार एकांतमें रानी और उनके पितको बात चीत करते देखा है। नियमके अनुसार लड़केको कुछ दंड न दियागया। केवल उसे उद्योगशाला में चालचलन सुधारनेकलिये मेजदिया॥

सोवड़के दिनोंमें राजकुमारने प्रियतमाकी वड़ी शुश्रूषा की । रानीने अपनी दिनचर्यामें लिखाँहे कि "वह दिन रात मेरे पास अंड रहते, मुझे पुस्तकें पढ़कर सुनाते और जो कुछ में कहती लिखा करते थे। वहीं मुझे पलंगपरेस टठाकर आराम कुर्सीपर वैठाते थे और मुझे पहिंग्दार कुर्सी पर विठला कर दूसरे कमरेमें लेजाते थे। वह कहीं पर होते परन्तु मेरे बुलातेही चलेआया करते थे। टन्होंने इन दिनोंमें मेरी माता समान शुश्रूषा की। उस समय टनसे चढ़कर कोईभी बुद्धिमती, कुपाल न्यायी और उत्तम दाई मेरेपास न थी।

इस अवसरमें राजकुमार एळवर्ट विकंगहामके वागमें वर्फपर खेळनेसे वीमा रहागय।रानीने टनकी योग्यसवाकर पत्निधर्मका पाळन किया और तुरंतहा राजकुमार आरोग्य होगये॥

१० फरवरी सन् १८४१ई० को विकंगहाम राजमहलमें राजकुमारीका नामकरण संस्कार हुआ । राजा चौथे विलियमकी विधवा रानी एडीलेड्की सम्मतिके अनुसार राजकुमारीका नाम"विक्टोरिया एडीलेड् मेरील्यूसा"रक्खागया ॥

### अध्याय २३. मेलबोर्नका पदत्याग ।

यूरोपमें युद्धके भयानक बादल छागये । चीनमें संग्राम आरम्भहुआ । स्पेन और पुर्तगालके साथ जहाज़ी खटपट आरंभ हुई । लिबेंटके समुद्रमेंभी ऐसाही ढंग दिखाई देनेलगा । ऐसे समयमें इंग्लेंडकी पार्लियामेंटमें गड़बड़ मची । लिबरल मंत्रिमंडलकी हार हुई । नवीन चुनावमें कंसवेंटिव दलका विजय हुआ। लार्ड मेलबेंनको अपना पद त्यागना पड़ा । रानीको इसबातसे बहुतदुःख हुआ, उनके चित्तका खेद देख कर लार्ड मेलबोर्न कहा "आप किसीबातकी चिन्ता

### (७८) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

न करें। क्यों िक अव मुझ से भी बढ़ कर आपको सलाह देने के लिये आपके पित राजकुमार एल बर्ट मौजूद हैं। यह परमयोग्य सलाहकार हैं। सन् १८३९ ई० से में इनको देखरहा हूं। चार वर्षकी जांचमें मुझे अच्छी तरह मालूम हो गया है। " रानी ने मंत्रिमंड लेक परिवर्तन और मेल वोर्न के पद त्यागपर अपनी " दिनचर्या" में लिखा है कि "सचे और पिय मित्र, अमात्यके बदल ने से मुझे दुःख हुआ। "

पार्लियामेंटमें सर रावर्ट पील प्रधान अमात्य हुए । इस समय उन्हें शयन गृहको जाल" की तरह किसी तरह चाल वाज़िका अवसर न मिला। लाई मेलवोनेक साथही शयन गृहकी सिखयोंने इस्तेफा देदिया था। राजकुमार एल वर्टकेलिये सर रावर्ट पीलने लिखाकि, यह न्यायी और विद्वान हैं इसलिये किसी प्रकारकी गड़बड़ न रही। नवीन प्रधानने कारीगरीकी उन्नति की जांचके लिये एक कमीशन नियत किया। इसके सभापित राजिक पित राजकुमार एलवर्ट नियत हुए। इन्होंने इस कमीशनका सभापितत्व पाकर स्वतंत्रतापूर्वक देशिहत साधनका प्रयत्न किया और इन्हीकी प्ररणासे और विलिग्टनकी सलाहसे विटिश सनामेंसे द्वंद्रगुद्धकी हानिकारक प्रणाली उठगई। यह दोष यूरोप जैसे शिष्ट देशके फ्रांस जैसे सम्यराज्यमें अभीतक विद्यमानहे। दो सैनिकों वा राजपुरुषोंमें किसी विषयमें जब खटपट हो जाती है और उसका निपटारा न्यायसे होना संभव नहीं होता है तब दोनों नियत समयपर परस्पर शस्त्र लेकर लड़नेको तैयार होते हैं। इस गुद्धमें जो माराजाता वा घायल हो जाता है उसीकी हार समझी जाती है।

#### अध्याय २४.

#### युवराजका जन्म।

९ नवंबर सन् १८४१ ई० को बिकंगहाम राजभवनमें आनन्दोत्सवका आरंभ हुआ। दिनके सात बजे राज्यके प्रधान २ कर्मचारी महलमें इकट्ठे हुए। प्रसव कालकी वेदनासे शीघ्र निवृत्त हो रानीने ठीक ग्यारहबजे पुत्रको जन्म दिया। आनन्द दुंदुभीसे नगरमें युवराजके जन्मकी चर्चा फैलगई। इस हर्षसे नगरमें जय जयकार होगया। पुत्रकी प्रसूतिसे माताको जो कुछ कष्ट हुआ था उससे देदिनमें आरोग्य हुआ। माता पिताके पास बधाईके लिये अनेक अभिनन्दन पत्र आये।

# छः वर्षके युवराज ।



भाई बहनकी आया वननेकिलिये अनेक संभावित स्त्रियां टम्मेद्वार हुई। रानीने इसकार्यकेलिये मेम बूमको पसंद किया । दोनों वालकोंका पालन पोषण करनेकिलिये दशहजार पोंड वार्षिक नियत हुआ। माता पिताको असीम हर्ष हुआ। दोनों पुत्र पुत्री पाकर ईश्वरको धन्यवाद देनेलिने। भारतवर्षके राजाओंमे वालवयसे ही राजकुमार राजकुमारी अलग रक्खेजाते हैं इसकारण साधारण गृहस्थोंकी अपेक्षा इनमें संतितिकेह कमहोता है परंतु इन माता पिताका स्नेह साधारण गृहस्थोंसेभी कहीं वढ़कर था। दंपितको जव कभी किसी समे संवंधी और इप्ट मित्रक नाम पत्रलिखनेका काम पड़ता तवहीं वह किसी न किसी वहानेसे इन दुधमुह वालकोंकी वाललीलाका अवश्य टल्लेख करते थे। संतितिकेहका यह एक विदया प्रमाण है॥

१५ जनवरी सन्१८४२ई० को राजकुमारका नामकरण संस्कार हुंआ। इस उत्सवपर संयुक्त होनेकेलिये पूर्शियाके राजा जो पछिसे जर्मनीके सम्राद् होगये थे तीन दिन पहले लंडन आपहुंचे । उनको इनके धर्म पिताका पद दिया गया। केंटरवरीके प्रधानपादरीने इनका नाम एडवर्ड रक्खा। एलवर्ट इनके पिताकी ओरसे और एडवर्ड नानाका इस तर्रह नामाभिषक हुआ। इस अवसर-पर रानीन शुशियाके राजा प्रथम विलियमको गार्टरकी पदवी देकर अपन हाथसे उन्हें पदक पहनाया। सेंट जेम्सके हाथमें रात्रिको भाज हुआ। इसमें केवल अंगूरी शरावकी तीस दरजन वोतलें खर्च हुई । नामकरण संस्कारमें कुल वीस लाख हपया व्यय हुआ॥

रानीने मूशियाके राजाका अच्छीतरह आतिथ्य किया । विंडसरके राजभवनमें दोवार उनके हाथोंका चुंवन किया।आतिथ्य सत्कारमें किसीपकारकी न्यूनता न रही।

राजा उत्सव समाप्तिके अनंतर अपने देशको विदा हुए ॥

युवावस्था रूप छावण्य, राज्य शासन, पितसुख और इनके साथही पुत्रपुत्रीके जन्मसे छोग रानीको परमसुखी कहरकर हिंपत होने छगे। रानीकाभी दिन र सुख बढ़ता गया। पितपिनिमें दिनर शीति बढ़ी, पुत्रपुत्रीकी तोतछीवाणी सुननेकासी-भाग्यिमछा और राज्यकी दिनरवृद्धि होनेसे प्रजाके सुखऔर शांतिसे चारों आररानी विक्टोरियाका जयजयकार हुआ। प्रजाकी राजभिक्त बढ़ी और रानीका प्रजामेम बढ़ने छगा। ऐसेही जीवनको धन्य है।

जिस समय राजकुमार एक मासके हुए रानीने युवराजको " प्रिंसआफ्वेल्स" की पद्वीही। इससे पूर्व वह सेक्सनी, कार्नवाल, और राथसेके ड्यूक, केरिक के अल, रेन्फ्यूके अर्ल और आइल्सके लार्ड तथा स्काटलैंडके येट स्टुअर्ड कह लाते थे। वेल्सका प्रिंस बनानेके समय उनको जो सनद दीगई उसमें लिखागयाकि:— "रीतिक अनुसार हम इन्हें उक्त जागीरें प्रदान करती हैं। इनके धारण करनेके लिये तलवार, शिरकोलिये मुकुट, उंगलीके लिये अंगूठी और ज्ञासनकेलिये सुनहरी दंड देती हैं। यह अब वहांका ज्ञासन और रक्षा करैगा"॥

#### (८२) महारानी विकटोरियाका चरित्र।

#### अध्याय २५.

### पुत्र पुत्रीकी शिक्षा।

चड़ी राजकुमारी और युवराज ( प्रिन्स आफ्वेल्स ) की शिक्षांके विषयमें यहांपर लिखना विषयांतर होतांहे परंतु इनकी शिक्षांक लिये रानीने जैसा कुछ ध्यान दिया है वह आज कलके राजाओं केलिये शिक्षाप्रद है। एक वृहत् राज्यकी स्वामिनी होनेपरभी रानीने अपने प्यारे बालकोंको शिक्षा देनेका कैसा प्रबंध किया था। बहुत बड़े राज्यके राजकुमार होनेपरभी उन्होंने किस कष्टसं शिक्षा पाईथी। यही इस अध्यायका उद्देश्यहै॥

केवल इन्हीं दोनों बालकोंके लिये नहीं किन्तु इनके बाद जो २ बालक हुए उन सबकी शिक्षापर दंपतिका विशेष ध्यान था। वेदोनों संतानको शिक्षा दीक्षा उत्तम प्रकारकी देना राज्यशासनसे भी बढ़कर अपना कर्तव्य समझते थे ! माताने अपनेको आदर्श बनाकर संतानको शिक्षा दी थी। धर्मशिक्षामें उनका विशेष ध्यान रहताथा । राज्यकार्यसे कभी २ अवकाश न मिलनेपर उनको खिन्न होकर कहना पद्धताथा कि—''अनेक कामोंमें लगी रहनेसे मैं इनकी शिक्षाके विषयमें मातृधर्मका पूर्ण रीतिपर पालन न करसकी। इस बातका मुझे खेदहै। संतानको धार्मिक शिक्षा देनेकेलिये राजकमार एलबर्टने लिखाया कि-" इन्हें इसमकारकी शिक्षा देना चाहिये जिससे ईश्वरकेलिये इनके हृदयमें पूर्ण आस्था उत्पन्न होकर ये अपने कर्तव्यको समझें। इहलोक और परलोक साधनकेलिये यथार्थ धर्म जानना चाहिय केवल प्रार्थनासे क्या लाभ है। जीवन, उसका उप-योग, प्रभुज्ञान और मृत्युको अच्छी तरह स्मरण रखना चाहिये।" माता पिताने केवल पुरुतकसंबंधी शिक्षा ही नहीं दी थी किन्तु घरके काम और आज्ञापालन सिखाने पर विशेष ध्यान दिया था । दीनातिदीन मनुष्योंके बालक जैसे मनमें आता है बोलते हैं, चाहे जैसी गालियां देते हैं और माता पिताको मारते और आपसमे लडते तथा दिनभर रोयाकरते हैं। वहे धनवानोंके लडकोंमें इन दुर्गणोंके सिवाय उद्धतपन और ळुचपनका ऐव होताहै परंतु रानीने ठेठही कह दिया था कि "बाल-कोंको बहतही सादीचाल सिखाने और घरके कामकाजमें निपुण करनेकी मेरी इच्छा है।" और इसीलिये वह बालकोंको कभी अपनेसे अलग नहीं होनेदेतीथीं और सदा अपने पतिके साथ आस्वर्नके राजमहलमें इसालिये निवास करती थीं । युरोपियन लोगोंकी चाल है कि संतानको बालवयसे पाठशालाओंमें भेजकर दिनरात वहां ही रखते हैं। वे केवल वर्षमें दो चार बार छुट्टियोंपर घरआकर माता पितासे मिलसकते हैं। इसरीतिसे कुछभी लाभ होताहो परंतु इतनी हानि अवश्य होती है कि माता पिताका पुत्रपर और पुत्रका माता पितासे स्नेह नहीं

रहता है और यही विवाहके अनंतर पुत्रके माता पितासे अलग रहनेका कारण है। यहरीति बहुतबुरी है और रानीभी इसके बहुत विरुद्ध थीं। उन्हें सदा अपने बालकों को आंख तले रखकर शिक्षा दिलवाना पसंद था। इसचालसे राज-पुरुष होनेपरभी उनके पुत्रोंमे उद्धतादि दुर्गुणोंके बदले सहुणोंने निवास किया है।।

आस्वर्नके महलके बागमें पत्येक बालकको बाग लगानेके लिये अलग २ धर-ती दीगई थी । इसमें धरती खोदना, खाद डालना, पौदा उगाना, सीचना, छांटना और अपने २ बागोंमें अपनेही हाथसे संदर पुष्प और स्वादिष्ट तरकारी उत्पन्न करना सिखाया जाता था। उनकी शिक्षाके लिये राजमहलमें एक छोटा संग्रह-स्थान अलग बनाया गया था। इसमें बालक समुद्र वा नदी किनारेसे भिन्न २ वस्तुयें लाकर इकट्टी करते और पितासे इनके विषयमें ज्ञान प्राप्त करते थे । लडकोंके लिये एक बढ़ईकी दुकान और लड़िकयोंके लिये एक पाकशाळा अलग बनी हुई थी । इनमें लडिकेयां नानापकारके पकान्न मिठाई चटनी मुरब्वे आदि पदार्थ बनाना सीखती थीं और लड़कोंको बढ़ईका काम सिखाया जाता था। एक गो-शालामें दूधसे भांति २ के पदार्थ बनानेकी इन्हें अलगही शिक्षा दीजाती थी। माता पिता अवकाश निकालकर बालकोंके साथ खेलमें आनन्द करते परंत पढनेका समय निकट आतेही किसीकी मजाल नहीं थी जो एक मिनट भी अपने ज्ञिक्षकोंके पास जानेमें विलंब करसकै । साधारण धनवानुभी पायः अपने बालकोंसे जिसकोंको कमदर्जेका गिनते हैं और इसकारण बालकोंपर टनका द्वाव नहीं पड़ता है परंतु इसघरमें यह बात न थी। एकबार बालकोंकी शिक्ष-काने रानीसे विनय किया-" श्रीमती, मेरीमाता बहुत बीमारहें। मुझे खेद है कि इन बालकोंकी जिल्लाका काम अधिबचमें छोडकर मुझे छुट्टी लेनी पढ़ैगी।" श्रीमतीने कहा:-" कुछ चिन्ता नहीं, तुम निडर होकर अपनी माताकी सेवा करो । तुम्हारी अनुपस्थिति में बालकोंको पढ़ानेका काम में कर-लुंगी । तुम्हारे बदले कोई दूसरी नहीं रक्खी नायगी । " इस विचारीके छट्टी लेकर घर पहुंचनेबाद माताका देहान्त होगया । यह स्त्रीशोकसूचक काले वस्त्र पहने हुए छुट्टीसे लौटी । श्रीमतीने इसे दुःखित देखकर बड़ी दया की और हजारों काम होनेपर भी उसकी माताका मृत्यु दिवस याद रखकर उसदिन एक काले पाषा-णकी चुडी जिसपर उसकी माताका नाम और मृत्यका दिन ख़दाहुआ था उसकी भेंट की ।

श्रीमतीने अपने बालकोंकी शिक्षाकेलिये कितनेही नियम स्थिर किये थे। उनमेंसे मुख्य ये हैं:—" बालकोंकी यथा शक्ति सादगी सिखलाकर सांसारिक कामोंके योग्य करना। उनके अध्ययनमें किसीतरहकी जाटि नहीं इस प्रकारसे उन्हें सदा अपनेपास रखना। और प्रत्येक कार्यमें उन्हें माता पितापर विश्वास करनेकी टेंव डालना। धर्मकी शिक्षा मातासे बढ़कर कोई नहीं देसकता है। "

श्रीमतीने इस नियमपर बहुतही ध्यान दिया था। ईसाई धर्मकी शिक्षा उन्होंने अपने वालकोंको स्वयं दी थी। एकदिन लंडनके आर्च डीक। (पादरी) ने इन वालकोंकी धर्माभिरुचि देखकर उनकी शिक्षकाकी प्रशंसा की। सुनतेही वालकोंने कहा:—"परंतु धर्मज्ञान तो हमें हमारी माता शिखाती हैं।" जब ईश्वर-कृपासे ये वालक बड़े हुए और राजकीय कामकाजसे श्रीमतीको इनकी शिक्षाकी देख भाल करनेका अवसर कम मिलनेलगा तब उन्हों ने एक वार कहा था:—"मेरे वालकोंको मेरे निकट ईश्वरप्रार्थना करनेका अवसर न मिला इस वातका मुझे परम खेद रहता है।"

पुस्तक संवंधी शिक्षा, नीति और धर्मका ज्ञान और गृहस्थीपनेकी शिक्षाके अतिरिक्त श्रीमतीने अपने पुत्रोंकी युद्धसंवंधी शिक्षा भटी प्रकारसे दिलगई थी। और सबके सब पुत्र पौत्र जल ओर स्थलके युद्धमें पद्ध, शरीरके दृढ़, साहसी वीर और द्याल हैं।

# अध्याय २६.

## इंग्लैंडमें हलचल और श्रीमतीका नाच ।

सन् १८४२ ई० में भारत वर्षकी ईस्ट इंडिया कंपनीसे अफगानिस्तानके अमीर की खटपट होगई। बिटिश गवर्नमेंटके उच्चाधिकारी सर एलेक्जेंडर वर्न और सर विलियम मकनाटन सेनासिहत काटेगये। यह दुःखदायक समाचार इंग्लेंडमें एकमास पीछे पहुंचा। कंपनीकी चाल प्रिंस एलवर्टको पसंद न हुई। सरकारी सेनाके दुवारा काबुलपर चढ़ाई करनेसे विजय हुआ। इसी समय चीनमें युद्ध आरंभ हुआ। और वहांभी अंतमें पिनांगका प्रदेश अंगरेजोंके हाथ आया।

दोनों ओरके युद्ध समाप्त होतही इंग्लेंडमें हलचल मचगई। राज्यका महसूल घटगया। और 'कार्नला' की गड़बड़ आरंभ हुई। इससे दीनोंको अन्न मिलना कठिन होगया। लोगोंकी पुकार सहन न हासकी । प्रजाको शान्त करने के लिये श्रीमतीने स्वयं टपस्थित होकर ३ फरवरीको सदादी अपक्षा अधिक धूमधामसे पार्लियामेंट खोली। इससमय राज्ञीपित मिंस एलवर्टभी साथये। श्रीमतीके मधुर भाषण और सुधारकी आशा देनसे प्रजा संतुष्ट हुई॥

इसी वर्षके मार्चमें रानीके पति राजकुमार एलवर्टके ज्येष्ठ वंधु राजकुमार अर्नेस्टके विवाहका निमंत्रण आया। श्रीमतीने अपने मामा और श्वजुरको पत्र लिखकर इस कार्यकी वधाई दी। पतिभाईतो विवाहमें जानेको तैयार हुए परंतु इससमय इंग्लैंडका मामला वड़ा बेढवथा। रानीको ऐसे समयपर सलाह देनेवाला कोई मनुष्य न था। क्षुधातुर लोगोंने स्काटलैंडकी खानोंमें उपद्रव मचा रक्खा था। लोगोंमें जोश फैलरहा था और कार्नलाकी गड़बड़ मची हुईथी। इनकारणोंसे वह भाईके विवाहमें न जासके॥

प्रजाकी स्थिति संघारनेक लिये आईन बनानेके सिवाय जलाहीं और कारींग रोंकी रक्षाके लिये श्रीमतीने पुराने ढंगके नाच करनेका उहराव किया। नाच ३ मई सन् १८४२ को हुआ। इंग्लैंडके राजा तीसरे एडवर्डका पार्ट राजकु-मार एळवर्टने और रानी फिलीपीका पार्ट रानी विक्टोि(याने लिया। चासर और फाइसरकी पुस्तकोंका अवलोकनकर इंग्लैंडके अमीर उमरावोंने पुराने ढंगेक वस्त्र आभुषण पहने । इस नृत्यके अवसरपर वर्किंगहाम राजभवनमे १३ से १८ हजारतक मनुष्य इकट्टे हुए। हजारों और लाखोंके वस्त्रालंकारोंसे अमीर उमराव सजेहर थे। रानी और राज्ञीपतिने इस उत्सवके लिये विशेषमकारकी पोञाक बनवाई । नाचके समय युवकयुवतियोंकी ज्ञोभा, परस्परप्रेम, नृत्येक हावभाव कटाक्ष स्त्रियोंके मान और शृंगाररसकी यावत् सामग्रीको देखकर रति-नाथ कामदेवको अपने सुखमें स्पर्दा होती थी। कविजनोंने इस नृत्य वैभवका वर्णन करनेमें हार खाई। गीत वाद्य और विनोद आमोदने इन्द्रके वैभवका लोगोंको अनुभव कराया। यह नाच "ध्रेनटजनेट राजा" के अनुकरणमें हुआथा इस लिये उसीके नामसे प्रसिद्ध है। नाच क्याया मानो उन्नीसवीं शताब्दिकाँ अद्भत रासथा। नाच में टिकटसे जो आप हुई उसमेंसे खर्च निकालकर जुलाहोंको उसकी बचतसे सहायता दीगई ॥

## अध्याय २७.

#### प्राणसंकट।

जैसे राजाओं की शाक्ति अनंत है वैसेही उनपर कामका बोझाभी अधिक होता है। जैसे राजाओं को सुख अधिक होता है उसी तरह उनके प्राणपर संकटमी अधिक होताहै। यूरोपके राजाओं के प्राण भारतवर्षकी अपेक्षा अधिक भयमें रहते है। भारतवर्षकी प्रजा कैसाभी कष्ट सहकर राजाको ईश्वरका अवतार मानती है और यूरोपकी प्रजा जरासी बातमें रुष्ट होकर राजाके प्राणलेनेपर उताक होती है। श्रीमतीं के प्राणोंपरभा इस प्रकारके अनेक वार संकट आये थे। दो एक अवसरका वर्णन पहले हुआ है।

सन् ४२ई०की ३० मईको श्रीमती सायंकालके समय वायु सेवनंकिलये पधा-री थीं। मार्गमें सात फुटके अंतरसे फूांसिस नामक युवाने पिस्तील मारी। अप-राधी पकड़ लिया गया। उसने इसकार्यका कोई कारण न बतलाया। इसबातसे इंग्लेंडमें बड़ी घबराइट मचर्गई। इस घटनाके दोही चार दिन पीछे रानी अपने पतिके साथ रिवारकेदिन 'रायलचैपल' नामके गिरजेमें पार्थनाकेलिये जाने लगीं। भीड़मेंसे एक मनुष्यने बाहर निकलकर रानीपर पिस्तील ताकी और गोली चलाने का अवसर न देखकर पिस्तोलही गाड़ीमें फेंक दी। इस दुर्घटनासे रानीका स्वा-स्थ्य बिगड़ गया। डाक्टरोंने बाहरका फिरना बन्द किया। पतिपत्निने प्राण बचने

### (८६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र ।

पर ईश्वरको धन्यवाद दिया। रानीको इसवटनासे भय तो न हुआ किन्तु अकस्मात् ऐसा कार्य होनेसे उनके हृद्यमें धक्का लगा और यही वीमारीका कारण हुआ इस घटनासे लोगोंने रानीके दढ विचारोंकी अच्छी तरह जांच करली। अपराधी फ्रांसिसपर दोष प्रमाणितहोकर उसे फांसी दीगई थी परंतु रानीने दयाकर उसे सात वर्षका जेल दिलवाया॥

इसी वर्षमें तीसरीघटना और हुई । ३ जुलाईको श्रीमती वेलिजयमके राजांक साथ गिरजेमें जातीथीं । मार्गमें विलियम बीन नामक मनुष्यने पिस्तोल चलाना चाहा । वह गोली मारनेसे पहलेही पकड़ लियागया। मार्गमें श्रीमतीको इसवातकी ख़बर न हुई । महलमें आतेही प्रधान अमात्य सह रावर्ट पीलने राज्ञीपितिसे कहा । सुनतेही रानीकी आंखोंमें आंसू भर आये । सर रावर्ट पीलने पार्लियामेंटमें इस प्रकार की घटनायें रोकनेकेलिये एक विल उपस्थित किया । इसके अनुसार रानी वा अन्य राजपुरुषपर आक्रमण करनेवालेको सातवर्षको देशिनकाल और वेतकी सजा देनेका निश्चय हुआ । परंतु रानीकी आज्ञासे बीनको केवल १॥ वर्षकी केद हुई ॥ पांच सात वर्षतक इसप्रकारकी कोई बात न हुई । सन्१८५९ ई०में आयेलेंडके एक कारीगरने गोली और उसके बाद एक पद्च्युत कप्तानने श्रीमती के मुखपर छड़ी मारी।सन् १८७२ई० में एक पागल लड़केन एक हाथमें पिस्तोल और दूसरे में प्रार्थना पत्रलेकर रानीपर आक्रमण किया। दशवर्ष बाद दूसरे पागलने आपपर गोली मारी। इसके सिवाय आपपर कई प्रकारके संकट आयेथे । उनमेंसे कईएकका वर्णन पहले हुआहै । परंतु ईश्वरने उनकी सदाही रक्षाकी थी । और इस बातसे यह प्रमाणित होता था कि ईश्वरने उनकी संसारका उपकार करनेके लिये उत्पन्न कियाथा ॥

## अध्याय २८. फांस और वेलियम की यात्रा।

फ्रांस और वेलिजियम की यात्रा करने पूर्व श्रीमतीने अपने पितसिहत प्रथम स्काटलैंड और फिर आइल आफ् वाइट, डार्ट माडथ, प्लाइमीथ और फालमीथ में नौका की सवारीपर सैर की थी। फालमीथसे चेरवर्ग जाते समय मार्ग में एक विशेष बात हुई। इसका वर्णन एक पुस्तकमें इसतरह लिखाहै:—" रानी नौकामें ऐसे स्थलपर वैठीथीं जहां होकर मल्लाहोंके आने जानेका मार्ग था। मल्लाहोंसे जाड़े में मद्य विना काम न होसका। लार्ड एडोल्फ्सने श्रीमतीसे कहा कि "आप यहांसे हटकर अन्यत्र जा बैठिये।" रानीने पूंछा:— "क्यों ? क्या यहां कोई उपद्रव होनेवालाहै ? क्या संकट आपड़ा जो मुझे यहांसे हटातेहो"। लार्ड साहब बोलेः— "आपित कुल नहीं है। मल्लाहोंसे मद्यविना काम नहीं होताहै। और मद्य इसकोठरी-मेंहै।" रानीने कहा:—" में हटूंगीतो सही परंतु पहले इनके मद्यकामुझे एक

प्याला पिलानेका करारकरो।" रानीके मार्ग देतेही महाहोंने एक प्याला मद्य लाकर दिया और श्रीमतीने उसे चलकर उसकी मशंसाकी। महाहोंको इस बात से परम हर्षहुआ। और रानीकी सादगीकी सबने मशंसाकी। यह यात्रा सन् १८४३ में हुईथी॥

एक वर्ष बाद श्रीमतीने २ अगस्तको ष्लाइमीथके टापूसे फ्रांसके राजा फिलिप से मिलने के लिये प्रस्थान किया । इयू के बंदर पर जहाज पहुँचतिही फ्रांसनरेश मिलने के लिये आये । उन्होंने रानीके हाथ का चुंबन किया । बंदरपर फ्रांसी-सियोंकी भीड़ इकट्टी थी । राजा अंगरेज़ी कम बोलसकता था इसलिये एक बार चकरागया फिर जैसे तैसे उसने अपनाभाव अंगरेज़ीमें प्रकाशित किया । जहाज़से उत्तरतेही फ्रांसीसियोंन रानी के स्वागतमें हर्षनाद किया । फ्रांस नरेशने श्रीमती की बहुत अच्छी तरहसे अभ्यर्थनाकी । फ्रांसीसिलोग रिववारकी छुट्टी कम मानते हैं परंतु अँगरेजोंके साथमें उन्होंने रिववारका त्योहार पाला। दूसरे दिन इनकी वड़ी धूमधामसे दावतहुई । एक दिन राजा फिलिप रानी विक्टोरियाके साथ और राज कुमार एलवर्ट फ्रांसीसी रानीके साथ वायु सेवनके लिये गये। चार पांच दिन वहां रहकर श्रीमती इंग्लेंडको विदाहुई।

्रभांससे छोटकर इंग्लेंड आने बाद थोड़ दिन विश्राम लेकर दंपतिने बेल-जियमकी यात्रा की ।१५सितंबरको ब्रुजिश पहुंचे । राजा रानीने दंपतिका बहुत सत्कार किया । इस प्रवासमें कोई बात विशेष नहीं हुई ॥

वहांसे छौटकर इँग्लेंडमें दोनोंने केम्ब्रिजका विश्वविद्यालय देखा । राजकुमार एलवर्टको विश्वविद्यालयकी ओरसे एल्.एल्.डीकी पदवी मिली । इसी वर्षमें रानीन सररावर्ट् पीलेक घरपर जाकर उनका सत्कार किया ।

### अध्याय २९. श्वशुरकी मृत्यु ।

दंपित अपने पिय बालकों सहित विंडसरके राजमहलमें सुखसे काल यापन करतेथे । इतनेहीमें श्रीमतीके श्वजुर,राजकुमार एलबर्टके पिता डचूक आफ् को वर्ग और गोथाकी ६०वर्षकी पकी उमरमें मरनेकी ख़बर मिली।श्रीमतीके पितको पिताकी मृत्युसे बहुत दुःख हुआ। चार वर्षसे उन्होंने पिताके द्र्शन नहीं कियेथे। अनेक बार मिलनेका संकल्प किया परंतु किसी न किसी कारणसे न होसका इस संवादको सुनतेही श्रीमतीने बेरन स्टाक्मोरको लिखा कि:— "तुम जो यहां होते तो जानसकते कि मेरे पाणनाथको कितना दुःख है। वह कहते हैं कि अब मेरे सिवाय उन्हें सुख देनेवाला नहीं है परंतु मैं उनके इस दुःखमें किस कामकी?"

#### (८८) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

पतिक शोकमें पियतमाने पूरा साथ दिया। राजकुमारने अपने एक मित्रकों लिखा कि— "जो कुछ दुःख पड़ा सो भोगा परंतु में अंतसमयमें पिताजीकी सेवा करने और उनसे आशीर्वाद लेनेक लिये उपस्थित न होसका। यहां में, फुफी और विकटोरिया रोतीहें।" तुरंतही राजकुमार जर्मनी जानेक लिये तैयार हुए। विवाहसे पश्चात् दंपतिकों एकभी दिन अलग रहनेका अवसर नहीं आयाथा। इस आकस्मिक वियोगसे दोनोंको वड़ा कष्ट हुआ। इस वियोगके दिनोंमें दंपतिके परस्पर जो प्रमभरेपत्र आयेगये उनके पढ़नेकी पाठकोंको इच्छा होगी।परन्तु खेद यह है कि स्थानाभाव उन प्रमपत्रिकाओंको यहांपर प्रकाशित करनेमें वाधक होताहै। पियतमाका "कल आपके सांथजहां आमोद प्रमोद कियाथा वह स्थान आज खाली किन्तु मेरा हदय आपविना खालीनहीं है। आपमेरे हदयमें निवास करतेहैं।" और प्रियतमका खेद कि " में जैसे २ आगे वढ़ताहूं आप मुझसे दूर होतीजातीहें" यही वाक्य उनके हार्दिक प्रेमकी साक्षी देतेहें।

पतिवियोगसे रानीको एकदिन एक २ वर्षके वरावर निकलताथा परंतु राजकार्यमें संलय होनेसे केवल एकान्तके समय वियोग अधिक व्यापताथा । आयर्लेंडके कितनेही राजद्रोही अपने प्रदेशको इंग्लेंडसे स्वतंत्र करना चाहते थे। डेनियन ओर जान ओकोनेल छःमनुष्यों सहित इस अपराधमें पकड़ेगये। और नवीन पार्लियामेंट खोलते समय सिंहासनकी ओरसे जो व्याख्यान हुआ उससे यह हलचल शांतर्हुई। पति वियोगके दिनोंमें रानीको गृहप्रवंधकी याद आई श्रीमतीके भोजनमेंसे बचे हुए अन्नका अभीतक दुरुपयोग होताथा। श्रीमतीको यहवात विदित होतेही आपने वह अन्न दीन भिखारियोंको देनेका प्रवंध करिदया इस अन्नसे प्रतिवर्ध ११२००० मनुष्योंका पालन होनेलगा। इसके सिवाय भोजऔर दावतें। पर दीन लोगोंको खिलाया जाताथा वह अलगथा।

पति के जर्मनी से लौटने बाद जनरल टामथंब नामक एक व्यक्ति आया। यह बौनाथा। इसकी उंचाई डेढ़ फुटथी और उमर तीसवर्षकीथी इसकी हास्य भरी बातें और शरीरकी अद्भुत बनावटको देखकर लोग चिकत होगये। इस समय इसका नाचदेखनेमं फ्रांसके राजा फिलिप भी उपस्थित थे। यह ८ अक्टूबरको आयेथे। इनसे पहले के ईभी फ्रांसका राजा युद्ध प्रसंगके विना केवल प्रीति वर्धनके लिये इंग्रेंडको नहीं गयाथा।

इसी वर्ष में कसके ज़ार निकोलस इंग्लैंडमें श्रीमतीसे मिलने आये और ६ अगस्तको श्रीमतीके द्वितीय पुत्र एलफ्रेड अरनेस्ट एलक्ट अर्थात् डचूक आफ्एडि नवराका जन्महुआ ॥

# डचूक आफ् एडिनवरा ।



## अध्याय ३०. फुटकर बातें ।

इसके बाद रानीको स्काटलैंडकी यात्राका फिर मन हुआ। वहांकी रमणीय ता देखकर श्रीमतीका मन लुड्ध होगया और थोड़ेही वर्षोंके बीचमें उन्होंने तीनवार वहांकी यात्राकी । दूसरी यात्रामें एकवार श्रीमती डलेर एथोलीके गिरजेमें ईश्वर प्रार्थनाके लिये गईं। वह गिरजा ईसाई मतमें एपीस्कोपेल पंथ का है। श्रीमतीने इस मतके अनुसार वहांपर प्रार्थना नहीं की इसलिये वहांके लोग बहुत भड़के परंतु रानीने उनको अपने मृदु भाषण से ज्ञांत किया।

इसी बीचमें आपने अपना श्वसुरालय देखने और जेठसे मिलनेक लिये जर्म-नीकी यात्राकी । इस यात्रामें मेलिन्स स्थानमें वेलिजियमके राजा रानिसे भेट हुई । बोन नामक स्थानमें रानिने अपने पितके शिक्षकसे मिलकर उनका सत्कार किया और पितके परम रमणीय स्थानों जो एक उत्तम उपवनमें बने हुएथे देखकर बड़ा आनन्द किया। वह पितकी जन्मभूमिथी इसिलिये रानीको उसे देख२कर बड़ा आनन्द हुआ । इस यात्रामें प्रश्लियोक राजा प्रथम विलियमने इनका बहुत सत्कार किया । दो तीन दिन इधर उधर फिरनेके अनंतर आप श्वसुरकी जागीरकी राजधानी कोबर्गको गई । यहाँ राजकुमार अर्नेस्ट, मामा राजा लियोपोल्ड और मामी रानी लुसीसे भेंट हुई । इस जगह पितके जन्म बाले कमरेमें निवास कर दंपितने अधिक मुखपाया । पिताकी समाधिक दर्श-नसे राजकुमार एलवर्टको और श्वसुरकी समाधि देखकर रानी विक्टोरियाको बड़ा हर्ष हुआ और दोनोंने जोड़ेसे समाधि पूजन किया ।

यात्रासे लौटने बाद इंग्लैंडमें रेल्वेक व्यापारमें बड़ी गड़बड़ मची। आलूकी खेती बिगड़ जानेसे प्रजाको बहुत हानि हुई और अन्न कप्टने 'कार्नला' का फिर बखेड़ा खड़ा किया। लार्ड रज़ल प्रधान अमात्य हुए परंतु उनके कार्यमें सफलता न हुई इसलिये पील हीको फिर अधिकार मिलगया। २५ जून सन् ४६ को एक राज कुमारीका जन्म हुआ। इनका नाम हेलीना आगस्टा विक्टोरिया रक्खागया। राजकुमार एलवर्टको केम्रिज विश्व विद्यालयने सभापति (चैंसलर) बनाया और इस कारण प्रजाका उनके साथ संबंध और भी दृढ़ हुआ।

#### अध्याय३१. फांसनरेशका पदच्युत होना ।

फ्रांसके राजा लुई फिलिपके साथ श्रीमतीका घरोपाथा परंतु इस बातसे दोनों राज्योंका कुछभी संबंध नथा। अब फिलिप राजाने स्पेनके साथ संबंध

#### (९२) महारानी विक्टोरियाका चारित्र।

किया । फिलिपके भतीं डयूक-डी-काडीनसे स्पेनकी रानीकी बहनका संबंध ठहरा । यह बात इंग्लेंडको पसंद न हुई । श्रीमतीको समझानेक लिये रानी एमिली आई । उनका आपने योग्य सत्कार तो किया परंतु स्पष्ट कहिंदिया कि इस संबंधसे फूांस राज्य बहुत भयमें जा पड़ेगा । हठींले फिलिपूने यह बात न मानी और इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोपभर में इस बातसे हलचल मचर्गई । फिलिपू की यह चाल फूांसवालोंको पसंद नहुई और इसी कारणसे उसे अपनी रानी सहित फूांस छोडकर भागनापड़ा । राजािफिलिपूगुप्त वेश धरकर जानस्मिथ के नामसे ईंग्लेंड आया । राजाकी दुर्दशा देखकर श्रीमतीको बडादु:ख हुआ।आपने उसका बहुत कुछ सत्कार किया और उसकी भूलों वा चालोंके लिये कुछभी कहनेका अवसर न आने दिया । इसीतरह फिलिप की जगह दूसरा राजा नियत हुआ उसको भी सहर्ष स्वीकार करिलया। डचेजू-डी-मोंट पिंसर जिसके कारण यह बखेड़ा हुआथा बहुत दुर्दशायस्त होगई । उसके शरीर पर एकभी कपड़ा बेफटान रहा। इस समय इटाली, स्पेन और आस्ट्रियांमें भी बहुत कुछ परिवर्तन हुआ और रानींक मातुल बेलिजियम के राजा लियोपोल्ड को पदच्युत करने का प्रयत्न हुआ किन्तु वह बचगये और इसीतरह रानींक जेठ राजकुमार अर्नेस्टकी भी रक्षाहुई॥

इस गडबड के बीचमेंही श्रीमतीने छठे गर्भसे राजकमारी ल्यूसी केरोलाइ-न एलवर्ट का १३ मई सन् १८४८ई० को प्रसव किया। इसीवर्षमें मृते राजा तीसरे ज्यार्ज की कन्या सोफिया का देहान्त होगया जिससे रानीको बहुतखदहुआ। इंग्लेंडमें नलना हो जाने का भयथा । कार्टीस लोगोंने उपद्रव खड़ा करदिया। इनकमटैक्स डालने और सेनाका व्यय बढ़ानेसे प्रजा असंतुष्ट होगई। कार्टीस लोग रानीके शासनसे रूठगये। इंग्लेंडमें युद्धकी तैयारी होगई। २ लाखसैनिक नय भरती कियेगये। फांसके नवीन राजा लुई नेपोलियन ने रानीके शरीर रक्षक बनने की प्रतिज्ञाकी । इससमय आयर्लैंड में उपद्रव हुआ । उपद्रवियोकें मुखिया पकड़ेगये और उनको योग्यदंड दिया गया । ऐसे अवसर पर काम इतना षढ़गया कि प्रदेश विभागमेंसे एकवर्ष में २८००० पत्र बाहरगय । श्रीमतीके परिश्रम का यह एक उदाहरणहै।कैसा भी संकट पड़ता परंतु श्रीमती कभी घबराती नथी। आपने अपने मातुलको लिखाकि "कैसी भी इलचल मची परंतु मुझको कभी क्षोभ नहीं हुआ। और न मेरे चित्तमें दुर्बलता आई। " सन् १८४८ ई० में फांसमें राष्ट्रविप्नव हुआ और इसी लिये वहां तीन दिन तक कतल हुआ। उपद्रव शांति का मुख्य कार्य जनरल केविगनगने किया । इस वर्षमें स्काटलैंड के बाल मोरल महलकी खरीद हुई और लार्ड मेलबोर्न की मृत्यु हुई। इनकीं मृत्युसे श्रीमती को वडा दु:ख हुआ । उन्होंने कहा कि "जिसने विशेष बुद्धिमानी और गंभीर विचारोंसे मेरी सहायताकी उसकी मृत्यसे मुझे बडा शोक हुआ है ॥"

मथम भाग। (९३)

# डचूक आफ् कनाटका चित्र।



#### अध्याय ३२.

## जन्म मृत्यु और पदर्शिनी।

नवंबरमें मृत राजा चोंथे विलियमकी विधवा रानी एडीलेड बहुत वीमार हुई। श्रीमती उनसे मिलने गई। २ दिसंबरको उनकी मृत्यु हुई। इस बातसे श्रीम-तीको बहुत दु:ख हुआ क्योंकि वह उन्हें मातासेभी अधिक समझतीथीं॥

सन् १८५० ई० की पहली मईको रानीके सातवें गर्भसे तीसरे पुत्रका जन्म हुआ टसिदन महार्थी वेलिंगटनका जन्म दिन था इसिलेये पूजियोक राजा प्रथम विलियमने वालकका नाम "आर्थर विलियम पेट्रिक एलवर्ट" रक्खा। यहीं ड्यूक आफ् कनाट हैं। सोवडसे निपट कर एकदिन रानी केम्ब्रिजके महल्मेंसे वाहर फिरने जातींथीं इतनहीमें पेट नामक दुष्टने रानीके शिरमें लाठी मारी। अपराधीको सात वर्षका कालापानी हुआ।

तीसरे ज्यार्ज राजाके सबसे छोटे पुत्र डजूक आफ् केम्त्रिजकी मृत्युसेभी रानीको बहुत दुःख हुआ और ऐसेही समयमें फ्रांसेके पद्च्युत राजाकी मृत्युके समाचार मिले। रानीने इन दुःखोंसे विश्राम लेनेके लिये फिर स्काटलैंडकी यात्रा की। यहांके हाइलैंडर लोगोंने श्रीमतीके स्वागत में डी नदीके उसपार एक भोज किया। रानीकी मंगल कामनाके लिये मद्यपानका अवसर आया परंतु इस कार्यके लिये प्याला न था। सरदार फोर्वसने पैरसे जूता निकालकर उसमें शराब डाला और तुरंत उठाकर ओट लिया। इसकी युक्ति देखकर समस्त हाईलैंडरोंने इसवातका अनुकरण किया।

पति एलवर्टकी योजनासे लंडनमें एक प्रद्शिनी खोलनेका मनसूना हुआ। पार्लियामेंटने इस प्रस्तावको हुई सहित स्वीकार किया। प्रजा इस नातसे बहुत प्रसन्न हुई। परंतु प्रभंध होनेसे पूर्वही पिंस एलवर्टके सहायक सर रार्वट् पीलका देहान्त होगया। श्रीमतीने इस कारण प्रदर्शनका काम बन्द रखनेका ठहराव किया परंतु प्रनाका उत्साह और पितकी इच्छा देखकर अंतमें इस कार्यको स्वीकार कर लिया। हाइड् पार्कका रमणीय स्थान इसके लिये पसंद हुआ। सन् १८५१ई० की १ मईको प्रदर्शिनीका आरंभ हुआ। इसका उत्सव रानीके सिंहासनपर विराजनेक उत्सवसे भी बढ़कर था। सात लाख मनुष्य इस मेलेको देखने इकट्ठे हुए। पुलिसके सुमबंधसे किसी प्रकारकी दुर्घटना न हुई। इस कार्यके लिये जो किस्टल पॅलेस तैयार हुआ उसमें पचास लाख रुपया व्यय हुआ। प्रदर्शिनीका आरंभ १ मईसे होकर ११ अक्टूबरको समाप्तिहुई।

#### (९६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

प्लेबट जनर नामक नृत्यका पहले वर्णन हुआ है उसी तरहके दो नाच श्रीम-तीने प्रदर्शिनीसे निपटने बाद और किये। आपने 'रेस्टोरेशन' नामक प्रथम नाचमें आठ प्रकारसे नृत्यकर अपना नृत्य कौसल दिखलाया।

#### अध्याय ३३.

# बड़ी २ घटनायें और वेलिंग्टनकी मृत्यु ।

फ्रांसके नवीन राजा लुई नेपोलियनने, प्रजाके स्वत्व हरणकर रक्तकी नदी बहाने बाद,राज्य भरमें अपना आतंक स्थापित करिद्या। इस बातसे फ्रांसका इंग्लेंडसे मन मोटा व अधिक होगया परंतु फरांसीितियोंकी चाल वाज़ीसे इंग्लेंडका मंत्रि मंडल उनका कुछ न करसका। सन् ५२ ई० के आरंभमें बे आफ् विस्केमें 'रामेजन' नामक जहाज़ जलगया। इसमें १६१ मनुष्यथे जिनमेंसे १४० मृत्युवज़हुए। इसी तरह उत्तमाज्ञा अंतरीपके निकट ब्लेकेहड जहाज़के नष्ट होनेसे ६३० मनुष्य और २९४ बालक डूबगये। ये सबके सब सैनिकथे। इसी वर्षमें तीसरी दुर्घटना और हुई। बेलबरीका तालाव फटगया। इसमें १०० मनुष्य मरे और हजारों घर नष्ट होगये। इन बातोंसे श्रीमतीको बहुत दुःख हुआ और उन्होंने पत्र लिख२कर मृत मनुष्योंके कुटुंबको धेर्य दिया और चंदा देकर उनकी सहायनाकी। इसी वर्षमें लिनकनइनके एक बैरिस्टर जे नील्ड के मृत्यु लेखके अनुसार उसकी विरासतमें २५ लाख रुपया श्रीमतीको मिला।

अधिक श्रमसे श्रमित होकर दंपित स्काटलैंडिक बालमारल महलमें निवास करनेके लिये गयेथे। १६ सितंबरके प्रातःकाल समुद्र तटका वायुसेवन करते २ रानीको अकस्मात् श्रम हुआ कि डयूक आफ् बेलिंगटनकी भेट की हुई घड़ी गिरमई। नाकरको तुरंत दोड़ाया। उसने लौटकर खबर दी कि घड़ी तो नहीं गई किन्तु घडीको भेंट करने वाले ड्यूक आफ् बेलिंग्टनका स्वगंवास होगया। सुनतेही दम्पित अकचका गये। रानीने कहाकि—" आज इंग्लेंडका—नहीं २ ब्रिटेनका गर्व, कीर्ति, महारथी महापुरुष नहीं रहा। इसके समान न कोई दूसरा हुआ और न होगा।" यह रानीके पिता और बेलिंजयमके राजाके समान वीरथे। कभी युद्धमें पीठ न दिखाने वाले, प्रामाणिक, यूरोपमें परम प्रतिष्ठा-प्राप्त महापुरुषथे। इनका देहान्त थोड़े ही घंटोंकी बीमारीमें होगया। श्रीमतीने स्वयं इसके विषयमें लिखाहै कि" स्मरणीय योद्धा डयुक मरनेपरभी उसके सुकार्यों से सदा चिरंजीवी रहेगा। उसमें भूमंडलके सम्मानका समावेशथा। प्रजागणमें वह

सर्नोत्तम था। देनों दल उसका आद्र करतेथे। राज्यका परमित्र होनपर भी वड़ा सादाथा। उसने सर्वकाय सादगी, धर्य और निभयतास किये। इस राज्यको कभी ऐसा राज्ञभक्त महात्मा नहीं मिलेगा। वह सदा सुसम्मित और किठनताके समय सहायता देनेको तेयार रहताथा। ऐसा कोई मनुष्य न होगा जिसने उसकी मृत्युपर आंसू न वहायेहों। " शत्रको संदूकमें रावकर पार्लियाभेंटने राजसी ठाट से उसे दफनानेका प्रवंध किया। तेयारीमें एक मास लगा। चार दिन तक श्वका प्रदर्शन कियागया १८ नवंबरको ड्यूकआफवेलिंग्टनकी सवारी निकली। इंग्लेंडके छोटे बड़े सब अमीरोंके आतिरिक्त फ्रासीसी प्रजाकी ओरसे भी प्रतिनिधि आया। महार्यी नेलसनकी समाधिके निकट इसे स्थान दियागया।

सन् ५३ के आरंभ में विंडसर केसलके निकट पिंसआफ वेल्सके महलका रसोईवर जल उठा। इससे प्राणहानि विलक्षुल न हुई। इसी वर्षके अपरेलकी ७ तारीखको रानीके अप्रम संतान से चौथे पुत्रका जन्म हुआ। इस वालक का नाम लियोपोल्ड ज्यार्ज ढंकन एलक्ट रक्खागया। इनको ढ्यूक आफ एल-विनकी उपाधि दीगई। जुलाई मासमें घरभर वीगार होगया। ११ अगस्तको श्रीमतीने जल सेनाकी क्वाइद देखी। इस अवसरपर प्र्शियाके राजकुमार वटम-वर्गके राजा रानी इंग्लेंड आये। इसी मासके अंतमें डविलनमें पद्सिनी खोलीगई।

इस अवसरमें कम क्समें छड़ाईका आरंभ हुआ । इंग्लेंड और फ्रांसने प्रकािशत किया कि जो कस कुछभी कमके लिय शिर उठायेगा तो काल समुद्रमें हमारे जहाज़ पेसीपोर्ट पर अधिकार करलेंगे। त्रिटिशमंत्रिभंडलमें बखेड़ा पडा। प्रजा युद्धकी उत्सुक हुई परंतु राजकुमार एलवर्ट इस बातके विरोधीथे। प्रजाको उनकी सम्मति पसंद न हुई इसल्प्रिय लोग उनको बुरा समझने लगे। लिबरल और कंसवेंटिव दलमें परस्पर बैर बढ़गया। राजकुमार एलवर्टने अपने मित्र और रानीके दूरस्थ संबंधी बेरन स्टाकमोरको लिखा कि "लोग रानीको केंद करना और मुझे निकाल देना चाहते हैं क्योंकि वे मुझे राजद्रोही समझने लगे हैं।" इस बातको जानकर श्रीमतीने लार्ड एवर्डीनको लिखाकि "स्मरण रक्खोंकि जो मेरे पियतमको बुरा कहते हैं वे मेरे शत्रु हैं। और उनको इस बातका बदला दिया जायगा।" जनवरी सन् १८५४ई०में पार्लियामेंट खुलतेही लार्ड रशल और लार्ड एवर्डीन प्रधान अमात्यने प्रजाके कथनका खंडन किया। इस बातसे सब प्रकारकी शांति होगई। लड़ाईके बिरे हुए बादल बिखरगये। और रानीके विवाहके चौदहें वर्षक उत्सव पर सब प्रकारका आनन्द होगया।

#### (९८) महारानी विक्टोरियाका चारेत्र।

#### अध्याय ३४.

# राजकुमारियोंके विवाह ।

जर्मनीके नरेश प्रथम विलियम अपने पुत्र फ्रेडिरिकके ( जिनका वय २५ वर्ष का था ) विवाह के लिये बड़े उत्सुक थे। श्रीमती रानी और उनके पति राज्कुमार एलवर्ट दोनोंकी इच्छा हुई कि पंद्रह वर्षके वय वाली प्रथम राज्कुमारी का विवाह दोनोंकी इच्छासे कियाजाय । अवसर साधकर जर्मनी के युवराज इंग्लेंड आये । दोनों में प्रेमालाप हुआ । युवराजने अपनी इच्छा राजकुमारी को जतर्लाइ। राजकुमारीने युवराज को बरना स्वीकार किया। २९ सितंबर को रानीने दोनों के संबंधकी बात प्रकाशित की । आपने अपनी 'दिनचर्या' में लिखा है कि-"हमारी प्यारी विक्टोरिया का संबंध पृशिया के युवराज फेडरिक विलियमसे आज पक्का होगया । २० सितंबर को उसने अपने आपही इच्छा प्रकाशित की । युवराज की उमर युवा और कुमारी की अल्पवय होनेसे हमें प्रथम इस संबंध में हिचर मिचर हुआ। इससे हमने निश्चय किया कि दोनों एक बार फिर इस बातका विचार कर स्थिर करें अथवा दूसरी बार के लिये यह बात उठा रक्ली जाय। परंतु आज दोनों वायु सेवन करने गये उस समय युवराजने राजकुमारी को प्रेम चिह्नमें एक श्वेतमूर्ति भेंटकी । कुमारीने वह लाकर मुझे दिखाई इससे बात पक्की होगई और विवाह दढ हुआ। राजकुमारीका विवाह मार्च में निश्चय हुआ । दो मास पश्चात् दूलह इंग्लेंड आया । इस अवसर में राजकुमारी एक दिन किसी कागजपर मुहर कर रहीथीं। इतनेही में उनके हाथके दस्ताने सुलग उठे। राज कुमारी एलिसने धूलडालकर आग बुझाई । कुमारी बहुत जलगई परंतु उन्होंने धैर्यसे दुःख सहनकर कहाः "माता-को यह बात न जतलाना । नहीं तो वह घबडा उठैंगी और पिताजीको शीघ बुलवाओ ।" थोड़े समयमें राजकुमारी आरोग्य होगई । इसी अवसरमें १अपरेल सन् १८५७ ई०को श्रीमतीके नवम गर्भसे राजकुमारी वियेट्रिसका जन्म हुआ। राजकमारीका विवाह निकट आनेसे अस्सी हजार रुपया वार्षिक और चार लाख रुपये विवाहमें दहेज देनेके लिये नियत हुए। इसी वर्षमें रानीने पतिको "प्रिंसकंसर्ट" की उपाधि दी । और इसी वर्ष में भारत वर्षमें बलवा हुआ । जिसके समाचार आगे लिखे गयेहैं ॥

राजकुमारी "विकी" के शुभ विवाहसे इंग्लेंडमें वड़ा आनन्द हुआ। नगरमें धूम धाम मचगई। वरात आनन्दपूर्वक इंग्लेंड आई। २५ जनवरी सन्१८५८ई० को विवाहका मुहूर्त स्थिर हुआ। १८ जनवरीकी रात्रिमें राजमहरूमें नृत्य हुआ। इसमें हुलहिनने अपना नृत्य कोशल दिखलाया। रानीने इस विवाहमें अधिक धूमधाम करना चाहाथा इसल्यि लंडन नगरमें वहुत दिन पहलेसे तैयारियां हुई। २८ जनवरीको ईसाई धर्म ओर इंग्लेंडकी राजरीतिक अनुसार वड़ ठाटसे विवाह हुआ। २९ को टूलह दुलहिन विदा हुए, रानीने विदा करते समय कुमारी और दामादका वात्सल्यसे चुंवन किया। प्रिय कुमारीके विदा होनसे दम्पतिको वियोगजनित खेद हुआ।

कुछ कालके अनन्तर प्रथम राजकुमारीसे मिलनेक लिये दम्पित जर्मनी गये। मेगडेवर्गके निकट वाइल्ड पार्कके स्टेशन पर राजपुत्रीन हाथमें कलंगी लिये माता पिताका स्वागत किया। चौदह दिन वहां निवासकर दंपित अपनी पियपुत्रीको वहीं छोड़ इंग्लेंड लौट आये। २७ जनवरी सन् ५९ ई०को लंडन में शुभ संवाद सुनाई दिये। सुनतेही दंपितको परमहर्ष हुआ। संवाद ऐसे वैसे नहीं थे। जर्मनीके तारसे राजकुमारी विकटोरिया (रानीकी प्रथम कुमारी) के उक्त तिथिको पुत्रप्रसव होनेकी ख़बर थी। यही वालक आजकल जर्मनीके सम्राद् द्वितीय विलियम हैं॥

नवीन वालंटियर सेनाकी २३ जूनकी हाइडपार्कमें क्वाइद हुई । नेशनल राइफल एसोशियशनमें रानीने प्रथम वार बंदूकका फर किया । इसके बाद २२ सितंबरको जन्मभूमिके दर्शन करने राज्कुमार एलबर्टके साथ रानीने प्रयाण किया । गोथा पहुंचने पर रानीकी द्वितीय सास का देहान्त होगया । इस यात्रामें प्रथम राजकुमारीसे दंपतिकी फिर भेंट हुई । यहां एक भयंकर घटना हुई । रानीके पति एकदिन गाड़ीमें चढ़कर वायुसेवन को गयेथे । अकस्मात् गाड़ीके घोड़ें भड़क ठठे । घोड़ोंने यथेच्छ भागना आरंभ किया । भागते २ गाड़ी एक छकड़ेसे टकराई । टकरातेही उसका चूर चूर होगया । पति गाड़ीमेंसे कूदकर वचगया किन्तु कोचमैनके बहुत चोट आई । समाचार पातेही रानी काँप ठठी । आंखोंमेंसे आंसू बहने लगे । पतिक मिलनेपर दोनोंको हर्ष हुआ और कुटुंब सिहत ईश्वरकी पार्थनाकी । इस यात्रामें ब्रुसेल्स होते हुए १६ अक्टूबरको विंड-सर आएहुँचे ॥

१ मड़ी राज कुमारीका छोटा नाम.

#### ( १०० ) महारानी विक्टोरियांका चरित्र ।

राजनुमारी एलिसके विवाहकी इन दिनों इँग्लेंडमें बहुत चर्चाथी। हैंसी-डारमेस्टैंडके राजनुमार राजनुमारी से विवाह करनेके उम्मेदवार थे। वह दिसं-वर मासमें इंग्लेंड आकर श्रीमतींके मेहमानहुए। इस विवाहके विषयमें श्रीमतींने अपनी "दिनचर्या"में लिखाहै कि "दिनका भोजन किये पीछे राजनुमारी एलिस और राजनुमार लुइस अंगीठींके पास वैठकर गुपचुप परन्तु हँस२कर बाते करते थे। जब में दूसरे कमरेमें गई तब थोड़ी देरमें दोनों मेरे पास आये। एलिसने डरते २कहा कि "मुझेइन नुमारके साथ विवाह करना स्वीकार है। और में आपसे आज्ञीवींद चाहतीहूं। " मेंने उसका हाथ प्रमसे दबाकर कहा " वेशक यह बहुत उत्तम है।" इस वार्तालापके पश्चात् कामकाजसे निपट कर में एलिस को साथ लिए हुए एलबर्ट और लुइसके कमरेमें गई। लुइस हमसे बहुतप्रीति पूर्वक मिला और उसने मेरे हाथका चुंवन किया। इसके बाद सन् १८६२ ई॰ में विवाह हुआ। जिसका वर्णन आगामि अध्यायमें है॥

# अध्याय ३५. राजमाताकी मृत्यु और राजकुमारीका विवाह।

श्रीमतीकी माता, केंटकी डचेज् जिनकी सुशिक्षासे उनमें इतने गुणोंने वास किया, जिनकी योग्य शिक्षाने श्रीमतीको वास्तिवक देवी बनाकर संसारका उपकार किया उन्हींको पिचहत्तर वर्ष के वयमें बीमीरीने घरा। दिन२ शरीरकी शिक्ष छने लगी। सन् १८६१ई० के आरंभमें राजमाताका स्वास्थ्य विगड़ना आरंभ हुआ। मार्चमें हाथमें कुछ पीडा आरंभ हुई इसकारण कुछ चीर फाड़ करानी पड़ी। १५मार्चको दंपतिको खबर मिली कि राजमाता का स्वास्थ्य अधिक बिगड़गया है। कभी २ अचेत होजाती हैं और हिचकियांभी आनेलगी हैं। सुनते ही दोनों दौड़े हुए फ्रागमोरके महलमें राजमाताके पासगये। श्रीमतीको बाहर छोड़कर राजकुमार एलवर्ट सासके पास कमरेमें गये। थोडीदेरमें बाहर आकर अपनी प्रियतमासे रोनके सिवाय कुछ नकहा। दंपतिने भीतर जाकर देखा तो राजमाता पलंगरर बैठी हुईथीं। श्रीमतीने प्रणाम कर माता के हाथका चुंबन किया और अपना चुंबन करानेके लिये अपना कोमल कपोल माताके होठोंके लगाया परन्तु माने चुंबन न किया। केवल पुत्रीके शिरपर हाथ फेरकर रहगई। माताकी दशा देखकर दोनोंके चित्तपर खटका होगया। श्रीमतीने डाक्टरोंसे पूंछा तो उन्होंने कहा कि अब इनके जीनेकी आशानहीं है॥

कुछ म' । पूर्व श्रीमतीके पतिने अपनी पुत्रीको लिखाथा कि संसारमें मेरे समान कोई सुखी नहीं है क्योंकि मेंने अभीतक किसीकी मृत्यु नहीं देखी है।यही स्थित रानीकी थी। दम्पितिके असीम सुखेंमें एकाएक इस दुःखका बोझा आपट्टा श्रीमती अपनी मा । कि पास उसीतरह लाड प्यारसे रहतीथीं केसे उनका दंग बालवयमेंथा । आपके प्रथम वारके दुःखने कातर करिद्या । रात्रि बड़ी किठ-नतासे तारे और घंटे . गनते बीती । प्रभात होतेही पातिने श्रीमतीको बहुत आश्वासन दिया । रानीने माताकी नाडी मंद देखकर कहा "हाय! माता विनासंसार का सुख फीकाहै ।" इस विषयमें श्रीमतीने अपनी "दिनचर्या" में लिखाहे कि "रोते २ मुझे हिचकियां आनेलगीं । मेंने उसके हृदयपर गिरकर अंतिम चुंवनिकया।एलवर्ट मुझे दुःखसे मुक्त करनेको दूसरे कमरेमें लगये । वहां जाकर उन्होंने माताकी अंतिम ख़बर सुनाई । मेंने दौड़कर माताके दर्शनिकये । हे परमेश्वर ! केसा भयानक दृश्य था । उसके प्राणात्माकी निवृत्ति हुई। सब दुःखों का अंतहेगया । मेरी प्रियमाता ! अब मेरी नहीं रही अब वह चल बसी ।"

दंपतिने जाकर राजमाताका कमरा देखा तो वह वहुत व्यवस्थासे था। एक ओर केनेरी पक्षी गारहाथा दूसरी ओर टोपीका कसीदा अधूराथा। इंपूर्ति के शोक की सीमा न रहा। मरनेसे पूर्व राजमाताने अपनी वियपुत्री विन्द्यीरेयिक्कि अपना वारिस किया॥

२५ मार्चको माताकी अतिष्टि कियाँ हुई । राजमाताको जो पेन्सन मिला करतीथी वह अवसे उनकी द्वितीय पुत्री को मिलने लगी । उनके संव नौकरों को पेन्सन दीगई और मुख्यपरिचारिका को रानीने अपने पास रक्खा । इनकी मृत्यु पर नगर और पालियाभेंटमें वहुत ज्ञोक हुआ ॥

राजमाताक शोक की समाप्ति नहीं होने पाई थी इतनेहीमें राजकुमारी एिलसेक विवाह की तैयारी हुई। पार्लियामेंटने तीन लाख रुपये का दहेज और साठ हजार वार्षिक देना निश्चय किया। बरात लंडन आपहुंची। इस उत्सवपर जो महमान आये थे उन्होंने श्रीमती का शोक दूर कराया। माताके दुःखमें पुत्रीका विवाहकर दंपतिने अंतिम बार सुखानुभव किया परंतु यह सुख अब अधिक कालतक टिकनेवाला न था। विवाह के अनंतर आयर्लेंडकी यात्रामें एक दिन अकस्मात् श्रीमतींके मुखसे निकलगया:—" खेद ! कहीं ऐसानहोंकि हमारी यह अंतिम भेट हो!" इस अनायास कथनपर उससमय किसी ने लक्ष न दिया किन्तु बात यह सच्ची निकली॥

#### (१०२) महारानी विक्टोरियाका चारत्र ।

विवाहसे लेकर सन् १८६१ ई० तक वहुतही आनन्दरहा। दम्पतिने सुखके सिवाय दुःखका नामतक भी न जाना। माताही इस सुखकी जन्मदात्री थी उसी ने श्रीमतीको पढ़ा लिखाकर सुखभोगनेके योग्य कियाथा और सच पूंछो तो रानी विक्टोरिया का सुख माताके साथही विदा होकर मात्रवियोग के दिनसे श्रीमती के दुःखका आरंभ होगया।

# अध्याय ३६. दुःखका आरंभ ।

राजमाताकी मृत्युसे दु:खका आरंभ होगयाथा। श्रीमतीके जीवन खेतमें दु:खका बीज बोदिया गयाथा परंतु जवतक अंकुर उत्पन्न न हुआ उसकी कि-सीको चिन्ता न हुई । "सुखस्यानंतरं दुःखं दुःखस्थानंतरं सुखम् । चक्रवत्परि-वर्तन्ते दःखानि च सखानि च ॥" इस छोकोक्तिके अनुसार श्रीमतीके सुखके दिन स्वम होगये अब दुःखकी पारी आई। दम्पतिके यौवन सुख, राज्य छक्ष्मी, प्रभुत्व और संतति सुखमें आनन्द पूर्वक काल्यापन करते२सन् १८६१ ई०के अंतिम भागमें एकाएक राज्ञीपित एलबर्टका सास्थ्य विगड़ा । परंतु उन्होंने इस बातकी कुछ पर्वाह नकी । राजकुमार जैसे स्वधर्म निष्ट और आस्तिक पुरुषको मृत्युका कुछ डर न हुआ। एक दिन उन्होंने अपनी भेमपात्री रानीसे कहा:-"मुझे जीनेका किचिंतुभी लोभ नहीं है। मेरी इच्छित और प्रियवस्तुकी ठीक रक्षा हो सकै तो मैं कल मरनेको तैयार हूं। " उस समय रानीको ऐसे कर्ण कटु वाक्यसे दुःख तो हुआ परंतु पतिका कथन साधारण समझ कर उन्होंने इस पर लक्ष्य न दिया । सैंडहर्स्टकी युद्धशालाका निरीक्षण करने भें २२ नवंबरको थकावट और वृष्टिसे उनका स्वास्थ्य अधिक विगड्गया । श्रीरके जोडों में पीटा होने लगी। इतने हीमें समाचार भिले कि एमेरिका में ब्रिटिश जहाज़ 'ट्री-रेंट' पकड लिया गया । सुननेसे चित्तको बहुत धका लगा "ट्रीरेंट" धूमपोत है-वानासे डाक लेकर इंग्लैंड आरहाथा। इसमें सीडन और एसन नामक दो व्यक्ति सवारथे। ये दोनों एमेरिकाके चार्लेसटाउन से भागकर क्यूबा होते हुए यूरोप जातेथे । प्रतिपक्षियोंने इन दोनोंको 'ट्रीरेंट' के अध्यक्ष से मांगा । जहाज वा-लोंने शरणागत वत्सलताके विचारसे दोनों भगें डुओंको न दिया। बस इसीपर एमेरिकाके "सेंटनेसिटोंटो" जहानने ट्रीरेंट पकड लिया । इंग्लैंडमें समाचार पहुंचते ही बड़ी हलचल मची । पिंस एलबर्टकी सम्मति और पयत्नसे वाशिं-गटनके ब्रिटिशदुतके साथ इस विषयकी लिखापढ़ी हुई। इस परिश्रमसे उनके

स्वास्थ्यमें अधिक गड़वड़ हुई । ज्वर आनेलगा । राजकुमारने श्रीमतीको अ-धिक चिन्तायस्त देखकर कहा:—"साधारण वीमारी है । चिन्ता मत करों" परंतु दीवान पामस्टेनके चित्तपर खटका होगया ।

बीमारी बढ़ती देखकर सरकारी डाक्टर जेनर और सर जेम्स क्लार्कको इलाज सोंपा गया। उन्होंने आरोग्य होनेकी आज़ादी परंतु बीमारी दिन २ बढ़ती गई। रोग बढ़नेके साथही रानीकी चिन्ता बढ़ी। ७ दिसंबरकी रातमें उन्हें बहुत बुरेर स्वम आये। स्वममें दो देवताओंने उनको घर लिया जिससे वह बहुत भय-भीत हुई। ८ दिसंबरको राजकुमार को उस कमरेमें से उठाकर दूसरे गृहमें लिगये। वह कमरा अज़ुभया। उसमें पहले राजा चौथे ज्यार्ज और चौथे विलियमका देहान्त हो चुकाया परंतु पहलेसे इसबातका किसी को विचारनया। एलवर्ट का आज्ञासे राजकुमारी एलिसने प्यानो बाजेमें भजनगाया। भजन सुनते ही राजकुमारकी आंखोंमें आँसू भरआये और उन्होंने हाथ जोड़कर परमेश्वरसे पापके पायिश्वरकी पार्थना की॥

८ दिसंबर को रविवारथा । रानांने पतिकी मृत्यु के अनन्तर एक मित्रको पत्रमें लिखाथा कि "गत रविवार को प्राणनाथ भूमिपर थे उसदिन राजकुमारी एलिसके साथ उन्होंने आनन्दमें समय विताया । पितांक कहनेसे कुमारीने भजन गायेथे । गानसमात होने पर उन्होंने ईश्वर प्रार्थना की । यद्यपि उन्होंने कुछ कहानहीं किन्तु उनके मुखकी चेष्टा और हाथकी हाल चालसे स्पष्ट मालूमहोता था कि उनका समय ईश्वर प्रार्थनामें जाताहै ।" पिताकी बीमारी में कुमारी एलिसने बहुत सेवाकी । दिन रात उनके पलंगके पास अड़ीरहीं । और किसी न किसी तरह उनका मन बहलानेके लिये प्रयत्न करती रहीं । पिताको उठाने बैठाने, लिटाने और सेवा करनेमें पुत्रांने बहुत परिश्रम किया और इसकारणं दंपतिने उनको आज्ञीर्वाद दिया। रविवारके दिन डाक्टरोंने आज्ञा तो न छोड़ी परंतु पाद्रियोंके प्रयत्नसे उन्हें ईसाई धर्मकी पुस्तकों में का कुछ भाग "ईश्वराज्ञा" और "दूतवचन" सुनाये । रात्रिको पितकी द्शारानीको कुछ अच्छी जानपड़ीं। पितने मृदुहास्यसे इदयेश्वरी प्राणवछभा" का संबोधनकर रानीके मुखपर हाथफेरा । इससे रानींके चित्तको विश्रांतिहुई ॥

सोमवारको ज्वरने बलपकदा। परंतु डाक्टरों ने आज्ञा छोडी नहीं। रात्रिको उन्होंने रानीके ज्ञयन समय उनका चुंबनिकया। बुध गुरु और ज़ुक्र को कोई विशेष बात नहीं हुई। ज्ञानिवार ता० १४ दिसंबर सन् १८६१ई० का प्रातःकाल श्रीमती, राजकुटुंब और ब्रिटिशराज्यपर वज्ञपात् करनेके लिये उदयहुआ।

दिनभर प्राणपितकी प्रकृति अच्छी रहनेसे रानीको जो आशा हुई थी वह एक साथ निराशामें बदलगई। डाक्टरको सिलपातके लक्षण मालूम होगये।डाक्टरका संकत पाकर रानीके होश उड़गये । उससमयसे उन्होंने पितको विलकुल न छोट़ा। थोड़ेही कालमें पितकी दशा आधिक बिगड़ती देखकर श्रीमतीने अपनेको कोसना आरंभिकया । उससमय पिताके चरणोंमें युवराज और राजकुमारी हेलेना दोनों बैठेथे । महलमें चिड़िया बोलनेका शब्द तक नहीं था । सब सूनसान था । आंसूकी निदयाँ बहरहीथीं । पोने ग्यारहका समय हुआ । श्वासकी गित मंद होगई । मुखकी आकृति, प्रभाव और सोंदर्थमें किसी तरहका अंतर न आया । ऐसे समयमें अपनी प्रियपत्रीको सदाके लिये शोकसागर में डाल विटिश राज्यके मुकुटका मुकुट, प्यारे संतानके पूज्य-पिता, प्रजाके सचे शुभिचन्तक, परोपकारी, विद्वान, बुद्धिमान, वीर संसारसे विदाहुए । उनका शव मरण शप्यापर सोता रहा । रानी और एलिसको मूच्छी आगई । महल में रोना कृटना मचगया । हाथ । केसा दुःखदायी समय ! ।

# अध्याय ३७.

### पतिका स्वर्गवास ।

रात्रिक शांतिमय समयमें अशांतिफैली।निद्रादेवीके वशीभूत नागरिकोंको सेंटपालके गिरजेके वृहत् घंटने टनाटनके भयानक और हृदयभेदी शब्दसे जगादिया
टसीसमयसे लंडनमें हाहाकार मचा। सूर्यके टदय होतही तारपर तार टड़नेलेग।
बातकी बातमें ग्रेटबिटेन क्या बरन यूरोप और एमेरिकामें इस शोक संवादने जा
प्रवेशिकया। ४२वर्षके वयमें रानी, सुरसुन्दरी विक्टोरिया सधवासे विधवा होगई।
२१ वर्षतक अपने बहुमूल्य विचारोंसे जिस महापुरुषने विटिश साम्राज्यकी
सहायताकी थी, जो द्यामयी देवीका प्राणनाथ था जिसके लिये यूरोप और
एमेरिकाके यावत् बुद्धिमानों और दीनोंकी पूज्यबुद्धिथी उसके प्राणोंने सदाके
लिये प्रयाण कर संसारमें से एक रत्न उठादिया। रानी विक्टोरियाके शाशनकी
सुकीर्ति स्थापन करानके दोही कारणथे। एक उनकी माता जिन्होंने उनके कोमल अन्तःकरणमें सद्धणोंको स्थानदिया और दूसरे उनके पति राजकुमार एलबर्ट। प्रौढावस्थामें रानीने पतिसे राज्यशासनमें बहुत कुछ सहायताली थी।
केवल सहायताही क्यों रानीके नामसे यहीं इंग्लैंडका शासन करते थे।

विंडसरके राजभवनमें रुदनका गगनभेदी शब्द होने लगा। रानिक शोकाशुने प्रजाके हृदय विदीर्ण करडाले।पित वियोगमें भारतकी आदर्श नारियां सती होती हैं। इंग्लैंडकी यहचाल नहीं है परन्तु इसमें यह न समझना चाहिये कि वहां की

रमिणयोंमें पितभिक्त नहीं है।रानी पितभिक्तिकी मानों मूर्नियीं। प्रजीपकारके लिये उन्होंने ज्ञारी रक्खा और इसीकारण वह पितके सहगामिनी नहुई। इतना होनेपरभी उनका स्वास्थ्य बहुत विगड़गया। पितकी मृत्युके साथही रानीके लिये चिन्तावही और प्रजान उनको इस क्षोकका बोझा हलका करनेके लिये विंडसर छोड़नेकी सम्मित दी। परंतु एक परम साध्वी रमणीसे ऐसे दुर्घट समयमें इस प्रकारका दु:साइस क्यों कर हो सकता है। पितके मरणका घाव हृद्य पर लगतेही श्रीमर्तीके बालक पितृ वियोगसे पीडित हुए और इसी पीडामें उनकी व्यरने आदवाया इसलिय लाचार होकर रानीको आस्वन जाना पड़ा।

राजकुमार एलबर्टकी समाधि राजमाता केंट्रेक निकट तैयार हुई। २३ दिसंबरको राज्ञीपतिके श्रवकी सवारी निकाली गई। साथ राज्यके मुख्य २ अधिकारियोंके सिवाय छः घोड़ोंकी गाड़ीमें श्रीमतीका राज मुकुट लेकर अर्ल आफ् स्पेन्सर और राजदंड, तलवार और टोपी लेकर लार्ड ज्यार्ज लिनोक्स गये। शव छः घोड़की गाड़ीमें रक्खा गया। शवके साथ मंत्रि मंडल, डचूक आफ् कनाट, मूशियाके युवराज, बेलजियमके राजकुमार, महाराजा दिलीप सिंह आदिं अनेक राजपुरुष थे।

गिरजेमें पहुँचने वाद प्रार्थना हुई। रानीकी ओरसे एक हीरक पुष्पोंका हार और तुर्रे भेंट हुए। शक्के निकट युवराज आदि पुत्र इकट्टे हुए। मिनट २ के अनंतर तोपें चळाकर राजकुमारका राजसी सत्कार हुआ। सब छोगोंके देखते, प्रजाके शोककी अश्वधारा बहाते राज्ञीपितका शरीर भूमि समर्पण किया गया। प्रजावर्गने एक स्वरसे उस समय 'सहुणी राजकुमार' के नामसे पुकार कर हृदयका दुःख इळका किया।

#### अध्याय ३८. राज्ञीपतिका शासनान्त ।

मैंने इस पुस्तकमें अब तक राज्ञीपितको 'राज्ञकुमार' के नामसे लिखाहै। यह शब्द उनके नामके साथ अधिक ब्याप्त था किन्तु राज्ञकुमार केवल राज्ञी-पित अर्थात् रानी विकटोरियोक पित ही नहीं थे किन्तु रानीके साथ ही वह विटिश राज्यकें भी स्वामी थे। विवाहसे थोड़े दिन बाद उन्होंने लिखाथा कि'भैं पिततो हूं किन्तु गृह स्वामी नहीं हूं।" घरमें अपबंध नौकरोंकी स्वतंत्रता और रानीके प्रवंधमें हाथ डालना उचित न समझ कर उन्होंने ऐसा लिखदिया था परंतु थोड़ेही कालमें उनकी पियतमाने उनकी यह वृत्ति बदलदी। वह प्रत्येक राज्ञ कार्यमें पितकी सम्मितसे काम करने लगीं और उन्होंने इस विषयमें अपने मातल

#### (१०६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

को जो पत्र लिखा वही इस बातका प्रमाण है। मातुलके नाम का पत्र प्रिय पाठक अध्याय १९ में पढ आये हैं। इसके दो एक प्रमाण नांचे लिखे हैं। इनकी मृत्युसे श्रीमतीने एक बहुमूल्य मंत्री और सहायक तथा प्रजाने सच्चे और परमार्थीं मालिकको खोदिया। सन् १८४७ ई०के जुलाई मासमें बेलजियम नरेज्ञ श्रीमती के मातुल राजा लियोपोल्डकी पुत्री के विवाहमें कार्यवज्ञ श्रीमती नहीं जासकी थीं। उससमय आपने अपने पतिको अपनी जगह भेजकर लिखाया कि-"आपके साथ मेरा स्नेह कितना है इसकी जांच इसीमें समझिये कि मैंने अपने सर्वश्रेष्ठ प्यारे एलवर्ट को आग्रह पूर्वक मेजाहै । उनकी अनुपस्थिति में मुझे बहुतही दु:खहोता है। इतने अधिक बालवचे होते हुएभी मुझे उनके विना सहाता नहीं है। उनके विना मानो मेरे घरका प्रकाशही जुतगया है।" मसिद्ध राजनीतिज्ञ मिस्टर सी येविलने अपनी पुस्तकमें लिखाँहै कि-"प्रिंस एलवर्ट मानो स्वयं राजा होगयेहैं। उन्हें काम करना बहुत पसन्दहै। रानी चोह रानीकी उपाधिधारण करती हैं परन्तु शासनतो वास्तवमें राजकुमार एलवर्ट काहै। सब प्रकारसे वही इंग्लैंडके राजाहैं।" उनकी मृत्युके बाद सेक्सनके राजदूतसे भरे दरनारमें इंग्लैंडिके प्रधान अमात्य मिस्टर डिसराइली ( लार्ड नीकान्स फील्ड ) ने स्पष्ट कहाथा कि-"मिंसएलबर्टके साथ मानो हमने इंग्लैंड के राजा को समाधि देदी । इस जर्मन राजकुमारने अन्य राजाओंकी अपेक्षा हमारे समक्ष अधिक बुद्धिमानी और उत्साहसे इंग्लैंडका ज्ञासन किया था। रानीके वह सदा प्राडवेट सेंक्रटरी और प्रधान अमात्य थे । हमारे कईएक वृद्ध पुरुषोंके जीवन समाप्त होने तक यदि वह जीवित रहते तो कंसर्वेटिव राज्यमें स्वतंत्रता के स्वत्व किसप्रकारसे भोगे जा सकतेहैं उन्हें दिखला देते । और जो युवा पुरुष मंत्रिमंडलमें भरतीहर हैं वे पिंसके अनुसार प्रसन्नता पूर्वक चलते ।" सन् ५७ के बलवे के समय उन्होंने भारत का जो उपकार किया' था उसका उल्लेख अन्यत्र है ॥

# अध्याय ३९. दुःख में दया।

संसारमें राजपाट पुत्र पौत्र वैभव सब कुछ है परन्तु साध्वी पतिव्रता स्त्रीके लिये पितसे बढ़कर कुछ नहीं है। बालक वालिकाओं के होते हुए श्रीमती को अल्प कालके लिये पित वियोगसे जो कष्ट हुआथा उसका उदाहरण श्रीमती के गत अध्यायमें प्रकाशित पत्रेस विदित होता है। अब श्रीमतीने सदा के लिय प्राणनाथको विदा कर दिया। इस दुःख का अनुमान वेही करसकते हैं जिन्हें इसप्रकारका दुःख भोगना पड़ा है। उन्होंने एक दूसरे पत्रेमें लिखाथा कि

"हाय | अव मुझे केवल ' विक्टोरिया ' कहकर पुकारने वाला नहीं रहा । " टस दु:खके समय श्रीमतीका स्वास्थ्य बहुत विगडगया था और उनके जीवन मेंभी संदेह किया जाता था परन्त जिस समय १६ जनवरी सन् ६२ई० को पति मरणके एकही मासवाद उन्हें हार्टेली परगनेसे एकभयानक दुर्घटना का संवाद मिला वह अपने दु:खको विलक्ल भूलगई। उसिद्न उस परगने की एक कोयले की खानमें एकाएक अग्नि लगगई। इस बडवानलने २०४ मनुष्योंका स्वाह करदिया। दो सौ चार मनप्यों के जीते जल जानेकी खबर पाकर श्रीमतीका हृद्य विदीर्ण होगया । आपने आस्वर्नके राजभवनेमसे खान वालों की तारिद्या "कोयले की खानमें जल भरने वाले दीन मनुष्योंके बचनेकी यदि आशा ही तो इससे बद्कर मुझे कोई हर्ष न होगा। उन दीनोंके लिये मेरा कारीर जलताहै। 177 श्रीमतीकी आज्ञा फलवती न हुई और विचारे दीन मजदूर दम घुट२कर मरगय। इसके बाद राजधानीमें इस दुर्वेटनापर शोक प्रकाशित करनेके लिये एक महती समाहई उसके सभापतिके नाम आपने लिखवायाः - " श्रीमती अपने ऊपर भारी कप्ट पटने परभी हार्टलीकी प्राणघातक दुर्घटना पर बहुतही ध्यान देती रहीं और अंततक उन्हें आज्ञा थी कि दीन मजदूरों में से कितनेही जीवित निकल सकेंगे परन्त उनकी आज्ञा निर्थकगई । इसवातसे श्रीमतीको बड़ा दुःख हुआ । श्रीमतीने मुझको आज्ञादी है कि दीन विधवाओं और माताओंकी ओर वह बहुतही सहानुभाति रखती हैं। और अपने ऊपर जो आपत्ति आपड़ी है वह उससेभी बढ़कर इस दु:खको समझती हैं। उनको आशाह कि इन लोगोंके संकट टालनेके लिये जो उपाय किये जांयगे उनमें संयुक्त होनेसे उन्हें संतोप और हर्षहोगा " यह पत्र श्रीमतीके प्राइवेट सेकेटरीकी ओरसे लिखागया था। इसके साथ श्रीमतीने १०० पोंडअपने निजखर्च मेंसे भेजे । इसका इतना प्रभाव पडािक आगमें नलकर मरजािन वालोंके कुटुंबकी रक्षाके लिये जो फंड इकट्टाहुआ उसमें ८१ हजार पौंड आये ॥

# अध्याय ४०.

# **नेधव्यका दुःख** ।

कमललोचनी, मृदुभाषिणी रानीविक्टोरियाने पतिके स्वर्गवास थीछे ज्ञोक वत धारण किया । उनका मुखकमल सूर्यास्तसे मुरझा गया, आंखोंभें से जलक स्रोत बहने लगा, पाणेश विना शरीर शीला पह्मया, मस्तिष्क शून्य होनेसे काममें अञ्यवस्था होने लगी,और इसी कारण अपने दुःखसे प्रजाको दुःखित देखकर उन्होंने अपने शोक परित्यागका संकल्प किया परंतु"मेरा प्यारा एलवर्ट" उनके हृदयमें से न हटा ॥

#### (१०८) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

पति वियोगमें सहानुभूति प्रकाशित करने श्रीमतीकें पास बेलिजयमका राजा लियीपोल्ड और जर्मनीके कुमार होलिनलोही आस्वर्न आये । इन्होंने रानीको बहुत कुछ बोधिदया परंतु यह असाधारण कष्ट था। एक दोदिनके समझाने बुझानेसे इसका दुःख दूर होना संभव नथा। दोहीमास बाद युवराजने पूर्व देशकी यात्राकी। अब माताका आश्वासन करनेके लिये उन के पास केवल राज कुमारी एलिस और बियेट्रिस रहगई। १ जुलाईको किश्वी प्रकारकी धूमधाम विना राजकुमारी एलिसका विवाह करना पड़ा क्येंकि वह वरयोग्य होगईथीं और उनके विवाहका समय अब टल नहीं सकताथा॥

इसीवर्षकी १ सितंबरको लेकनमें युवराज ( प्रिंसआफवेल्स ) की अपनी भावी प्रियतमा डेनमार्कके राजाकी राजकुमारी परमसुंद्री एलेकज़ेंड्रा से प्रथम भेंट हुई । यहांकी बातचीतमें विवाह निश्चयहुआ ॥

पूगगोरके मैदानमें समाधि तैयार होजानेपर राज्ञीपति एलवर्टकी अस्थि सेंट ज्यार्जके गिरजेमेंसे निकालकर समाधिमें लाईगई। यह समाधिस्थल बड़ादर्शनी-यहै। बीचमें मुसलमानोंके मकबरेके ढंगकी समाधि और उसके चारों ओर हिरत कुंजहै। समाधिक भीतर एवडींनका संगममर लगाया गयाहै और उसके उपर तांबेकी छतहै। इसके उपर सुवर्णका कूस चढ़ाया गयाहै। समाधिक उपर राजकुमार एलवर्टकी श्वेत पाषाणकी मूर्तिहै। समाधिको देखकर शृंगार प्रिय लोगोंके चित्तमें प्रेमका और वैराग्य प्रिय लोगोंके मनपर विरागका चित्र खिंचताहै। इससमाधि स्थलमें लेटिन भाषाका एक लेख अंकितहै। इसमें लिखा है कि—" वियोगिनी विधवा रानी विक्टोरियाने प्रिय पति प्रिंस एलवर्टके शरीर के यावत् नश्यमान पदार्थ यहां रखवाये। यहीं पर वहभी अन्तमें प्रियपतिके साथ सखकी निद्रालेगी ॥"

एलवर्टके वार्षिक श्राद्धके लगभग सद्रेलेंडकी डचेज्ने रानीके पास एक वाइविलमेंटमें भेजी । यह मेंट इंग्लेंडकी अनेक राजभक्त विधवाओंकी ओर सेथी। श्रीमतीने मेंट स्वीकारकर डचेज्को एक पत्रमें लिखा कि—" राजभक्त विधवाओंकी ओरसे सहानुभूति सूचक पत्रके साथ मेंटपाकर मेरे हृदयमें प्रेम उत्पन्न हुआहै। कृपापूर्वक विधवा रानीकी ओरसे विधवा बहनोंको इस सहानुभूतिके लिये धन्यवाद दीजिय। यद्यपि इस संसारमें अब प्राणनाथके दर्शन दुर्लभ हैं परंतु मृत्युके अनन्तर सदाकी भेंटका विचार करनेसे मुझे परम संतोषहै। उन् 'अनेक विधवाओं' को ईश्वर शांति और सहायतादे यही चूर्ण हृदया रानीकी हार्दिक पार्थना है।"

मथम भाग। (१०९)

# युवराज (प्रिंसआफ्वेल्स)



मथम भाग। (१११) युवराजपत्नी एलेक्ज़ेड्रिना।





#### अध्याय ४१:

# युवराजका विवाह और श्रीमतीकीयात्रा।

७ मार्चको नव श्रीमान् युवरानको दुलहिन हेनमार्क नेसे दूरदेशसे चलकर लंडनमें आई लंडनही क्या वरन इंग्लेंडभरमें हर्षकी दुंदुभी बननेलगी । राजकुमारी एलेक्नेंड्राके साथ उनके माता पिता भाई और बहन थे। युवरानने राजकुमारीका स्वागत किया और दोनों साथ २ लंडनमें फिरने के लिये निकले। नगरवासियोंने हर्षगर्जनासे इस भावी जोड़ीका स्वागत किया। रानीने मिलते समय पुत्रीके समानभेम किया। १० मार्च सन् १८६३ई० को विवाह स्थिरहुआ। उस दिन सेंटजेम्सके गिरजेमें बड़ी धूमधामसे तैयारी हुई। रानी पुत्रका विवाह देखनेके लिये आई तो सही परंतु शोकसूचक वस्त्र पहनेहुए आकर विवाहमण्डप से बहुत दूर बैठगई। विवाहके अनन्तर वरवधू सुहागरातके लिये आस्वर्नमें नाकर वसे। विवाहकी रात्रिमें लण्डन नगरमें रोशनी कीगई थी। इसकी शोभा देखनेके लिये बड़ी भीड़ इकही हुई इस भीड़में कुचलकर छः मनुप्योंके प्राण गये। इसी वर्षमें राजकुमारी एलिसके पुत्रका नन्म हुआ।

एकान्तवाससे श्रीमतिक शोकमें न्यूनता न हुई और वारम्वार पितके स्मरणसे टनका हृदय अधिक दुःखित रहनेलगा इसिलये श्रीमतीने जर्मनी और बेलाजियमकी यात्राकी । इन्होंने बेलिजियमके राजाकी साथ लेकर प्रथम पित एलर्कट की जन्मभूमि ऐसेन्यूको गमन किया । पितका जन्मस्थान देखतेही रानीको पुरानी बात स्मरण होआई । और बहुत देर तक श्रीमती रोता रहीं । ७ सितम्बरको यात्रासे लीटकर आपने इंग्लेडके बालमारल स्थानमें अपनी पूंजीसे पित के स्मारकम एक स्तम्भ बनवाया । यह स्तम्भ त्रिशंकुके आकारका बनाहुआ है । इसपर श्रीमतीने लिखवायाः—"महाशय और पुण्यशाली अतिबल्लभ राज्ञीपित एलर्बटके स्मरणार्थ उनकी विदीर्णहृदया विधवा रानीने बनवाया, अगस्त २१ सन् १८६२ ई० "॥

७ अक्टूबरको राजकुमारी एलिस और हेलेनाको लेकर रानीने स्काटलैंडकी यात्राकी । एलथ नाग्युथेस्कमें श्रीमती वायु सेवनके लिये गईथीं । दो मील तक अन्धकारमें चलने बाद गाड़ी एकाएक उलट गई । सवारियां नीचे गिरीं । श्रीमतीके मुख और हाथ में चोट आई । दोनों घोड़े उलटे गिरगये । परंतु ईश्वरने सब लोगोंके प्राण बचाये ॥

# अध्याय ४२.

# पौत्रका जन्म और शोक मुक्त रानी।

८ जनवरी सन् १८६४ ई० को युवराज ( पिंस आफ् वेल्स ) के पुत्रका जनम हुआ। यह प्रसव अकरमात् हो पड़ा। जनम के समय न कोई दाई पास थी और न दासी। सब लोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ। श्रीमतीको पौत्र जनमसे अ-तीव हर्ष हुआ। आपने राजकुमारका नाम एलवर्ट विवटर रक्खा। इसी दिन-से पित्रोंकि कम हुआ और राजकीय धूम धाम, जो तीन वर्ष तक बन्द रहाथा, फिर प्रचलित हुआ। इसके अनंतर राजकुमारी हेलेनाका राजकुमार किश्च-यनके साथ विवाह हुआ।

अब एकान्त वास छोड़कर श्रीमतीकी इच्छा प्रकाश रूप पर राजकीय काम करनेकी हुई। पितमरणके अनन्तर पार्ळियामेंट संबंधी काम काज श्रीमतीने परीक्ष रितिसे किया था किन्तु सन् १८६६ई०की १६ फरवरीको प्रजाका अधिक आग्रह देखकर श्रीमतीने स्वयं पार्ळियामेंट खोळी। इस समय यह उत्सव सदाकी अपेक्षा अधिक धूम धामसे किया गया किन्तु श्रीमतीने अपने शोकसूचक वस्त्रोंच्दा त्याग न किया। और निसासे डाळती हुई सिंहासन पर विराज करपृत्र बधूसे हाथ मिळानेक सिवाय किसीसे बात चीत नकी। इस वर्षके अक्टूबर मासमें एवर्डीन नगरमें पानीके नळ लगानेक लिये जो काग तैयार हुआ उसके उत्सवमें श्रीमती उपस्थित हुई। इस उत्सव पर श्रीमतीने पित वियोगके वाद प्रथम ही व्याख्यान दिया। आपके मुखके सारगिनत, प्रेम भरे वाक्य सुनकर प्रजाको अधिक हुषे हुआ।

हृदयसे पितका शोक हलका करनेके लिये श्रीमतीने पितका चिरत्र लिखनेका कार्य लेफिटनेंट जनरल सीयेको सौंपाथा । पुस्तक लिखनेका कार्य उन्होंने इसी वर्षमें समाप्त किया । श्रीमतीने इसकी रचनामें बड़ा उत्साह दिखाया और अपने याद की सारी बातें ग्रंथकारको लिखवादीं ।

स्विट्ज्र छैंडकी यात्रासे छौटकर जब आपने विंडसर महलमें निवास किया तब एक दिन आप वायु सेवन करतीं २ एक बनवासिनीके झोंपडमें जा पहुंची। उसके पास बैठकर आपने धर्मका उपदेश दिया । इस घटनासे बिटिश प्रजाके हृदयमें विश्वास दढ होगया कि श्रीमती गर्व छोड़कर अभीर गरीबको समान गिनने वालीहें । इसीवर्ष में राजकुमारी लुसीका मार्किस आफ् लोनसे विवाह ठहरा । इसविषयमें श्रीमतीने अपनी दिनचर्या में लिखाहै "बाहरसे

फिरकर जब में सातवजे घर पहुंची तब उरती २ लुसी मेरे पास आई। उसने शिर नीचा किये हुए लिजित होकर मुझसे कहा कि आज लोनेने मुझपर बढ़ाप्यार दिखलाया और मुझसे विवाहकी वातचीतकी। मेंने इस आशासे 'हां' कहिंदेया कि आप इस बात को स्वीकार करलोगी। " श्रीमतीने इस बातको स्वीकार किया। सन् १८७१ ई० की २१ मार्चको इनका विवाह हुआ। इसके बाद अपरेल मासमें श्रीमतीने राजधानीमें फ्रांसके पदच्यत राजा नेपोलियनसे भेंटकर उनका बढ़ा सत्कार किया।

#### अध्याय ४३.

#### युवराजकी बीमारी।

२५ नवंबर सन् १८७१ ई० को अकस्मात् युवराज (प्रिंसआफ्वेल्स) को ज्वर पीडा हुईं । राजकुमारी वियेट्रिसेन भाईकी बड़ी सेवाकी । वीमारीकी खबर पतिही राज्यभरमें खलभली मचगई । ८ दिसंबरको रोगने अधिक बल पकडा । प्रजाकी बेचैनीका ठिकाना न रहा। घड़ी२ आरोग्य होनेके समाचारोंकी लोग राह देखने लगे । १० दिसंबरको राज्यभरके गिरजों और मन्दिरोंमें ईश्वर प्रार्थना की गई। १४ दिसंबर को रोग औरभी बढ़गया परन्त फिर ईश्वर कृपासे क्रिने:२ आरोग्यहुआ और प्रजाकी सहानुभृतिका श्रीमतीने एक विशेष आज्ञापत्रमें प्रेम पूर्वक उत्तर दिया । उसमें लिखाथा कि:-"मेरे प्राणिपय युवराज ( पिंस आफ वेल्स ) की बीमारीमें प्रजाने जैसी सहानुभूति प्रकाशितकी है और उसकी आरोग्यता चाहाँहै उससे मेरा बड़ा उपकार हुआ । समस्त पजा और मेरी प्रियुत्रियोंने इस भयानक और दयाजनक स्थिति में जैसी दया युवराजके लिये दिखाई है वह उसके हृदयमें सदा अंकित रहैगी । यह बात नई नहीं है । दशवर्ष पूर्व मेरे चतुर प्राणनाथकी बीमारीके अवसर परभी प्रजाने ऐसीही राज-भक्ति और प्रेम प्रदर्शित किया था। जिसके लिये मैं धन्यवाद देतीहूं। मैं अपने पुत्रकी ओरसे प्रजाका उपकार मानकर आज्ञा करती हूं कि युवराजकी संपूर्ण आरोग्यता के लिये प्रजा ईश्वरसे पार्थना करैगा । " युवराजके आरोग्यहोने पर २७ फरवरीको छंडन में एक त्योहार मनाया गयाथा। उसदिन सेंटपालके गिरजे में बडीधूमधामसे परमेश्वरकी प्रार्थना कीगई। श्रीमती भी उस समय अपने कुटुम्ब सहित उपस्थित हुई । इस उत्सव पर अनुमान तेरह हजार मनुष्योंसे गिरजा खचाखच भरगया था॥

#### (११६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

दो दिन वाद श्रीमती सायंकालको वायुसेवनके लिये गईथीं। लतामण्डपमें से एक लड़का एक हाथमें पत्र और दूसरेमें पिस्तोल लेकर निकला। और लपक कर गाड़ीपर चढ़आया। श्रीमती स्थानसे विचलित न हुई। लड़का उसी समय पकड़ लिया गया। उसके पास एक पत्र था जिसमें एक राजद्रोही कैदीको छोड़ देनेकी प्रार्थना थी। इस लड़केका नाम आधर ओकोनर था। लड़केको न्याया-लयसे एक वर्षका जेल और वैतका दंड मिला। सन् १८७४ई० की २३ जनवरी को ड्यूक आफ् एडिनवरा रूसके सम्राद्की राजपुत्रीसे विवाहकर लण्डन आय। इस वर्षके जून मासमें श्रीमतीने पत्रु पक्षियोंपर दयाकर उनके कष्ट मिटोनवाली मण्डलीकी ज्यूविलीमें संयुक्त होकर इस दयामय कार्यकी उत्तेजनादी। इसी वर्ष के अक्टूबर मासमें श्रीमतीके सेवक जान बाउनका पिता मरगया। रानी उसके श्रवसंस्कार में पैदल चलकर स्मज्ञान तक गई।

## अध्याय ४४.

#### अनेक घटनायें।

सन् १८७८ ई० में स्काटलेंडकी यात्रासे लीटने बाद श्रीमतीकी टैम्स नदी में चूलिय के निकट दो जहाजोंके टकराकर डूबजानेके समाचार मिल । इसमें छः सी मनुष्य जलमत्र होग्य । इस घटना से श्रीमतीको बढ़ा दुःख हुआ । इस वर्ष में आपने राजकुमारी लुसीके पाति मार्किस आफ् लानेको केनेडाका गर्वनर जनरल बनाया । श्रीमतीके शासनमें राजकुटुम्ब के लोगोंको सेनाके सिवाय प्रवन्ध विभागका उच्चपद देनेका यह प्रथम और अन्तिम अवसर था क्योंकि इनके सिवाय कोई राजपुरुष अवतक कहींका गर्वनर अथवा गर्वनर जनरल नहीं हुआ।

सन् ७९ ई० की जनवरीमें एडवर्ड वेंजामिन नामक पागलने श्रीमतीपर गोली चलानेकी धमकी दी। सन् ८२ई० की १ मार्चको रोजर मेकलीने विंडसर स्टेशन पर श्रीमतीको गोली मारी। श्रीमती ईश्वर कृपासे बचगई। १४ मार्चको ड्यूक आफ् एलबनीका विवाह हुआ। सन् ८३ में अकस्मात् श्रीमती महल में फिरते२ गिर गई। पैरमें चोट ऐसी आई जिससे आपको एक वर्ष तक वेदना भो-गनी पड़ी॥

सन् १८८१ ई० के अपरेल मासमें इंग्लेंडके प्रधान अमात्य राजनीति कुज़ल लार्ड बीकान्सफील्डका देहान्त होगया। यह बडे चतुर, विद्वान्,साहसी और सज्जनथे। दीनस्थिति से बढ़ते २ राज्यके दीवान हुएथे। रानीका इनपर बड़ास्नेहथा इस लिये श्रीमतीन इनेक स्मारकमें एक स्तंभ वनवाया। इसके शिलालेख में लिखवाया कि—"लार्ड वीकान्सफील्डकी सम्मानिनीया और स्नेही रानी विक्टोरियाने उनेक सम्मानमें यह स्तंभ खड़ाकिया। वह सत्यभाषी और राजसेवी थे।"

सन् ८५ की २३ जूळाईको श्रीमतीकी सबसे छोटी पुत्री कुमारी वियेट्रिसका राजकुमार हेनरी आफ् बेटनवर्गसे विवाह हुआ ॥

# अध्याय ४५. महारानीकी संततिकी मृत्यु ।

यद्यपि माता और पितक मरणसे श्रीमतीको बहुतदुःख हुआथा और वह दुःख श्रीमतीके साथही गया परंतु सन् १८७८ है॰ तक आप अपनी संतिके सुख से सदा सुखी रहतींथी। इसवर्षमें श्रीमतीकी दुलारी कन्या राजकुमारी एलिसकी होरमेस्टरके राजमहलमें संग्रहणीकी बीमारीहुई। साथही ज्वरने आधरा। कुमारी एलिस श्रीमतीकी सब संतानोंमें स्वभावकी अच्छी, परिश्रमी और दयालुथी। राजकुदुंवमें किसीके वीमार होतेही वह आगे पड़कर उसकी सेवा कियाकरतीं और उनकी दयालु प्रकृतिको देखकर लोगोंकी उनपर अधिक पूज्यबुद्धिथी। राजकुमारीकी बीमारीसे प्रजाको बहुत चिन्ता हुई। अकस्मात् सित्रपात होगया। प्रलापमें बड़ बड़ाने लगीं। और मरने पूर्व कहा कि:—" अब में शान्त निद्रामें दीर्व कालके लिये शयन करतीं हूं।" पिताकी मृत्युकी सतरहवीं वरसीकी राजकुमारीका देहान्त होगया। इनकी मृत्युक्ते राजी, राजकुदंव और प्रजाको बहुत शोकहुआ॥

दुःखपर दुःख पडताहै । पुत्रीकी मृत्युका वाव अभी पुरनेका समय नहीं आया था इतनेहीमें श्रीमतीपर दूसरी आपत्ति आई । अंतिम पुत्र माताको अधिक शिय होताहै । श्रीमतीको डचूक आफ एलवनी पर विशेष प्रीतिथी । वह स्वभावके कोमले । शारीरिक वलके कामोंमें वह अधिक परिश्रम करने योग्य न थे। उनको विद्यासे वड़ी प्रीतिथी । वह एकान्तमें रहना अधिक पसंद करते थे । वह साहित्यके वड़े प्रेमीथे और व्याख्यान उनका बड़ाछटादार होताथा। उनके एकही कन्याथी । इनका नाम एलिसथा। सन् १८८४ ई० के मार्चकी२७ तारीख़को इनके पैरमें गहरी चोटआई और दूसरेही दिन केन्स स्थानमें मृत्यु वश्हुए। यह खवर तारद्वारा राजधान नीमें पहुंची । माता और पत्निके शोक की सीमा न रही। श्रीमतीने विंडसरसे प्रयाणकर क्केमोंटमें अपनी पुत्रवधूके शोकमें सहानुभूति की। ५ अपरेलको

#### (११८) महारानी विक्टोरियाका चरिः

अतिष्ठि कियाहुई । युवराज केन्स जाकर भाईका शव ळडन ळाय । मातान अंतिम वार पुत्रके मुखका गिरजे में अवळोकन किया । अश्रुपातसे राजकुटुंव के कपड़े भीग गयेथे । महारानीके हृदयपर पुत्रशोकका वज्रपात् हुआ । मिट्टीमें मिट्टी मिळगई ॥

श्रीमतीके दुःखका यहींपर अंत नहुआ। सन्१८८६ के अपरेलमें एकाएक श्रीमतीके प्रथम राजकुमारीके पित जर्मनीके सम्राट् श्रीमान फूडिरिककी बीमारी के समाचार विदित्हुए। श्रीमतीको इसवातसे बड़ी चिन्ता हुई। मई और जून मासमें रोग कम होगया। परन्तु १४ जूनको फिर समाचार मिले कि फेफडोंका शोथ बहुत बढ़गयाहै। १५ जूनको दिनके ११। बजे श्रीमान्का देहान्तहोगया। इस समय इनका वय ५७ वर्षका था। इन्होंने केवल ९९ दिन राज्य किया। इनकी मृत्युके अनंतर इनके बड़े पुत्र सम्राट् द्वितीय विलियमको जर्मनीका राज्य मिला। १८ जूनको पार्लियामेंटकी होनों सभाओंने मिलकर महारानी विक्टोरिया और उनकी बड़ी राजकुमारी (मृत सम्राट्की वियपती) के साथ बहुतही प्रभावोत्पादक और हद्यदावक शब्दोंमें सहानुभूति और शोक प्रकीशितं किया। और इस ब्याख्यानमें उनके गुणोंका वर्णन किया॥

श्रीमतीके हृदयपर चौथा आघात टनके प्रिय पौत्र डचूक आफ क्लोरंसकी मृत्युसे, जो भारतमें प्रिंस एलवर्ट विकटरके नामसे प्रसिद्ध्ये, पहुंचा। भारतवर्षकी यात्रामें आनन्द प्रमोद और प्रजाके प्रेम और भक्तिका अनुभव पाप्त करने बाद पिंस एलवर्ट विकटरको विलायतमें पहुंचे अधिक काल नहीं होने पायाथा इतनेही में एकाएक उन्हें ९ जनवरी सन् ९२ई ० को सरदी लगगई। सरदीने इतना बलपकड़ा कि तुरंतही उन्हें इन्फ्ल्यूपेंजा हुआ । उन दिनों में इस रोगने राजधानीमें हैज़े के समान मारकता ग्रहण कररकेखी थी। डाक्टर पर डाक्टर आये 'रत्नोंका जतन ' करने के लिये अच्छी तरह उपाय कियागया । खूव दौड़ धूपहुई। परन्तु बीमारहोनेसे छठे दिन अर्थात् १ ४ जनवरीको आपने श्रीमतीको, अपने माता पिता,भाई और राजकुटुंबको शोकसागरमें डालकर स्वर्गकी यात्राकी।इससे कुछही सप्ताह बाद श्रीमान् का विवाह टेककी राजकुमारीसे होना निश्चय हो चुकाथा परंतु कालने यह अवसर न आने दिया । उनकी मृत्युसे बिटिश साम्राज की संपूर्ण प्रजाको शोक हुंआ। भारतकी प्रजा उनके दर्शन करचुकीथी इसलिये उसे अधिक शोक हुआ और श्रीमतीके अन्यान्य दुःखोंकी अपेक्षा भारत वासियोंने विशेष रूप पर शोक प्रकाशित किया । राजकुमारकी समाधिके दिन युवराज ( पिंस आफ् वेल्स ) ने एक पत्र प्रकाशित किया:-" ग्रेट ब्रिटेन, आयलैंड,

टपनिवेशों और भारत वर्षकी श्रीमतीकी प्रजाने हमारे पिय ज्येष्ठ पुत्रकी मृत्युके समय हम पर जो आपत्ति पडी टसमें सार्व जनिक सहानुभूति प्रकाशित कर हमें उपकृत किया इसिलिये हम उसे धन्यबाद देतेहैं । यदि ऐसे अवसरमें सहा-नुभृतिसे चित्तको विश्राम मिलता हो तो हमारे दुःखित हृद्यमें हमारे शोकमें उन-का भागी होना हमें सदा स्मरणीय होगा और यदि संभव होगा तो इस वातका रुपरणही उन्हें अपने प्रिय राज्यका प्रेम भाजन करेगा। " इसी तरह २७ जन-वरों के लंडन और भारत वर्षके सरकारी गजटमें श्रीमती महारानी भा एक पत्र प्रकाशित हुआ जिसमें लिखाया कि:-"पुझ पर, मेरे कुट्टेव और जातिपर एक बारके सिवाय ऐसी द:खदायिनी और हृदय विदारक आपदा पहले कभी नहीं आई थीं। इस समय मेरे साम्राज्येक प्रत्येक विभागकी प्रजाने हार्दिक सहात-भृति और राजभक्ति प्रकाशितकी उसे में स्वीकार करती है। मेरा विय पैत्र अचानक करी फूलने पूर्वहीं अलग होगया। वह बडा शिष्ट, होनहार और सर्व प्रियथा। उसकी मृत्युके दुःखको उसके दुःखिया माता पिता, उसकी प्यारी दुलहिन, और उसकी दादी ईश्वरकी आनिर्वाय इच्छा पर छोडती है। हाखों मनुप्योंकी हार्दिक और सची सहानुभूतिके लिये, जो उन्होंने ऐसे अवसर ९र प्रकाशित की में अपनी और अपने बालकोंकी ओरसे, सबे अन्तःकरणसे धन्यवाद देतीहै । मेरे पौत्रको में अपने पुत्रके समान जानतीथी और वहभी मुझसे पुत्रकासा वात्स-ल्य रखताथा । उसके वियोगमें पजाकी सहानुभृतिसे मेरे और मेरे कुटंबके दु:खमें बहुत कुछ विश्राम और सहायता मिलैगी। मेरे ज्ञासनके आंतिम तीन वर्षमें मुझपर बहुत आपत्तियां आई हैं। चाहे मेरा परिश्रम, चिन्ता, और मेरे पटके अनुसार उत्तर दातृत्व बहुत भारी है परंतु परमेश्वरसे मेरी पार्थना है कि वह जबतक मेरा शरीर रहे मेरे देश और साम्राज्यका भला करनेके लिये मुझे शक्ति और स्वास्थ्य प्रदान करे। "-

दोही वर्षके बाद राजकुंदुब पर एक आपदा और आई । श्रीमती महा-रानीकी प्रियपुत्री राजकुमारी बियोट्रसके प्रियपति राजकुमार हेनरी आफ् बेटन-वर्ग अपनी सेना सहित ६दिसम्बर सन् ९३ई०को कुमासी लोगोंसे युद्ध करनेके लिये श्रीमतीसे विदा हुये, मार्गहीमें जहाज 'ब्लोंड' पर केप कोस्ट केसलसे मदीरा जाते हुए उनको एफ्रिकाके प्राणघाती ज्वरने धर द्वाया। दो दिनकी भ्यानक बीमारीमें २० जनवरी सन् ९४ई०को उनका प्रिय प्राण प्रयाण करग्या। २२ जनवरी को तारद्वारा यह शोकजनक सम्बाद लण्डन में पहुँचा। श्रीमती महारानी और उनकी प्रियपुत्रीको इस बातसे बड़ा शोक हुआ। राजकुटुम्बने २३ जनवरीसे ५

#### (१२०) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

मार्च तक इसका शोक किया। ३ फरवरीको राजकुमार हेनरीका शव ईग्लेंडको लाया गया और वहीं दफनाया गया। इस समयभी महारानीने पौत्रके मृत्युकी तरह प्रजाकी सहानुभूतिका उपकार माना॥

पांचवर्षतक राज बुदुंबमं किसी प्रकारकी आपित न आई। श्रीमती महारानीके अंतिम वर्ष में अर्थात् सन् १९०० ई० में अपने पिताकी जागीर कोवर्ग और गोथामें श्रीमतीके द्वितीयपुत्र डचूक आफ् एडिनबराका अचानक देहान्त होग्या। महारानीका जीवन समाप्त होते २ इस आचातने आपको बहुत दुःखित किया और इसके सिवाय ट्रांसवाल युद्धमें एकदौहित्रकी मृत्युका शोक श्रीमतीको अंत समय तक रहा। श्रीमतीकी मृत्युके छः मास बाद सन् १९०१के अगस्त मास में इनकी बड़ी राजकुमारीका देहान्त जर्मनीमें होगया।।

#### अध्याय ४६. महारानीकी संतति ।

"बहु कुटुंबी बहु सुखी और बहु कुटुंबी बहुदु:खी" यह कहाबत महारानीके विषयमें ठीक चरितार्थ होतीहै। श्रीमतीके वृहत कुटुंबमें पुत्र पौत्र पुत्री पित और माताकी मृत्युसे महारानीको जो शोक हुआ उसका दिग्दर्शन गत अध्यायमें हुआ है श्रीमतीके पुत्र पुत्रियों के जन्म विवाहादिके समाचार इस पुस्तकके भिन्न२अध्यायोंमें प्रकाशित होचुंके हैं। श्रीमतीके उदरसे चारपुत्रहुए। युवराज १ ड्यूक आफ् एडिनवरा २, ड्यूक आफ् कनाट३ और ड्यूक आफ एळवनी ४ इनमें प्रथमपुत्र आजकल भारतेश्वर श्रीमान सम्राट् सप्तम एडवर्ड हैं। तृतीयवहुत वर्षीतक वंबई प्रान्तकी सेनोंक अध्यक्ष रहचुके हैं। द्वितीय और चतुर्थ पुत्रका देहान्त होगया॥

श्रीमतीकी पांच पुत्रियों में पथम राजकुमारी विक्टोरिया आज कलके जर्मन सम्राट् द्वितीय विलियमकी माता थीं । इनके सिवाय चारपुत्रियोंमें एकका देहान्त होगया । शेष सब विद्यमानहें । पांचवी कन्या वियेट्रिस विधवा हैं । पांचोंकन्या और चारों पुत्रोंके नाम संततिका व्यौरा विवाहादिका वर्णन इस पुस्तकमें वंशवृक्ष छपोहै उससे मालूमहोगा ॥

श्रीमतीके चरपुत्र और पांचपुत्रीकी कुल ८० संतानमें ६६ इससमय विद्यमानहैं। १४ का देहान्त होगया। विद्यमानमें श्रीमतीके दोपुत्र, ३ कन्यामें, ३ पौत्र, १० पौत्री, ७ दौहित्र, १२ दौहित्री, पौत्र और पौत्रीक पुत्र ३ पुत्री ५ दौहित्री और दौहित्रके पुत्र १४ पुत्री ७ हैं।

श्रीमतीके बड़े राजकुमार आज कल भारतके सम्राट और ग्रेट ब्रिटैनके राजा सप्तम एडवर्डहें । बड़ी पुत्रीके पुत्र जर्मनीके सम्राट्र द्वितीय विलियमहें । पीत्रीके पुत्र रोमिनयाके भावीराजा राजकुमार केरोल्हें । दौहित्रीको पुत्र ग्रीसको भावीराजा राजकुमार ज्यांकहें । और दूसरी दौहित्रीकी कन्या राजकुमारी ग्रेंड डचेज ओलगी कसके वर्तमान सम्राट्ट जार निकोल्सके पीछे कसके राज्यासनपर बेठने वालीहें । इसतरह इस समय श्रीमतीके कुढ़ंबमें पांच राज्यहें । श्रीमतीके कुल ८० पुत्र पौत्रादिकोंमेंसे इस समय जो ६६ विद्यमानहें, उनमें पुत्री दौहिन्त्रीके पात और पुत्र पौत्रोंकी पित्रयोंकी गणना नहीं कीगईहै । ईश्वर इस वृहत् कुटंबको चिरंकीवी करें ॥

#### अध्याय ४७. राजपौत्र और पौत्रीके विवाह !

युवराज ( पिंसआफ् वेल्स ) के द्वितीयपुत्र ड्यूक आफ् यार्क, जिनका नाम राजकुमार ज्याजेहैं, उनके विवाहसे श्रीमतीं के शासनमें की टुंविक अंतिम आनन्द था। ड्यूक आफ क्वारेंस से राजकुमारी टेकका विवाह पक्का हुआथा किन्तु विवाह से कुछ सप्ताह पूर्व उनकी अकाल मृत्यु होगई और उन्ही राजकुमारीका संबंध इनसे निश्चय हुआ। यह विवाह ६ जुलाई सन् ९३ को हुआ। विवाहके बाद जिससमय श्रीमान नवीन दुलहिनको लेकर राजमार्गमें निकले प्रजाको परम हर्ष हुआ। महारानी विक्टोरियाको पति पुत्र पौत्रादिके भरणेस जो दुःख हुआथा उसकी ६ जुलाईको शांतिहुई। श्रीमतींके बृहत्जीवनमें आपने अनेकही दुःख और सुख देखे परंतु पौत्रके विवाहसे बढ़कर उनके लिये कोई सुख न था। केवल इतना ही नहीं किन्तु श्रीमतींने इस जोड़ीका फलभी दर्शन कर लिया। श्रीमतींके आगे ड्यूक आफ् यार्कक तीन पुत्र और एक कन्या हुई। श्रीमतींका वह चित्र जो इस अध्या-यमें लगाया गयाहै इस सुखसे दर्शकोंके चित्तको आनन्दित किये विना नहीं रह सकता। यह युद्ध विद्यामें बडी प्रवीण और बिटिश सेनाके एक अध्यक्ष हैं। इनके बड़े पुत्र श्रीमती महारानींके बड़े प्रपीत्र राजकुमार एडवर्ड एलवर्टका जन्म २३ जून सन् १८९४ ई०का है।

#### (१२२) महारानी विकटोरिया चरित्र।

इसके सिवाय सन् ९६ की जूलाईमें राजकुटुंवमें एक और मंगल कार्य हुआ। विकाह मिके पाइवेट गिरजेमें युवराज ( पिंस आफ् वेल्स ) की कुमारी माडका विवाह डेनमांकेक राजकुमार चार्लसेक साथ हुआ। दूलहका वय पन्नी-स वर्षका था। यह दुलहिनसे उमरमें दो वर्ष चार मास कम था। दूलह दुलहिन मामा फूफीके भाई वहनेहैं। दोनोंहीको वाल वयसे पास खेलनेका काम पड़ाया। २० जूलाईके शुभ मुहूर्तमें यह महोत्सव हुआ। उस दिन लंडनमें दीपमालिका की गई। विवाह कर दूलह दुलहिनको अपने देश डेनमांक लेगये।



भयम भाग । (१२३) राजपौत्र डचूक आफ् यार्क ।



मथम भाग। (१२५)

# राज्योत्र वधू ।



# प्रथम भाग। (१२७) प्रयोत्र प्रयोत्री समेत महारानी।



राजकुमारी विक्टोरिया आफ् यार्क राजकुमार हेनरी आफू यार्क महारानी राजकुमार एळवर्ट आफू यार्क राजकुमार एडवर्ड आफू यार्क

#### अध्याय ४८.

## युवराजका रोप्य विवाह और इम्पीरियल इन्स्टीटचूट।

यूरोपियन लोगोंमें विवाहसे पश्चीस वर्ष बाद रोप्य विवाहके नामसे एक उत्स-व करनेकी चाल है। युवराजके विवाहको १० मार्च सन् ८८ को पचीस वर्ष हुए। यद्यपि जर्मनीके सम्राट् श्रीमती महारानीके बड़े दामाद फ्रेडिंरिककी मृत्यु का अभी शोक नवीनहीं था परंतु यह उत्सव किया गया। शोकके कारण उत्स-वमें विशेष धूम धाम न हुई। मार्लवरो हाउस के जलसेमें लंडनकी म्यूनिसिपे-लिटीने युवराज को इम्पीरियल इन्स्टीटचूटका नमूना चाँदिमें बनवाकर भेट किया। इस उत्सवमें श्रीमती भी उपस्थित हुई। नगरमें उस दिन दिवाली की गई।

इसी वर्षकी २१ मार्चको श्रीमतीन इटालीकी। यात्राकी मार्गमें फ्लोरेंस होते हुए आपने इन्सबूकमें आस्ट्रियाके सम्राद्से भेंटकी और वहांसे बिलन जाकर दामाद फ्रेडिएकसे जो टस समय तक बीमार्थ मिलीं। लंडन पहुंचकर सन् ४९ के आरंभमें मटाबली लेंड (एफ्रिका) के राजा लोवेंग्लाके दो मितिनिधियोंसे मिलने बाद आपने वसंत ऋतुमें फिर बाल मोरल की कोंटेसके भेषें यात्राके लिये प्रयाणिकया। ७ मार्चसे २७ मार्चतक वियारिजमें निवासकर स्पेन की राजमातासे भेंटकी । इससे पहले इंग्लेंडका राजा वा रानी स्पेनको नहीं गयाथा। सन् १८९० ई०में श्रीमतीन फिर चेर्चमें होकर एक्सकी यात्राकी ॥

सन् ९३ की १० मईको केन सिंगटनमें श्रीमतीने इम्मीरियल इन्स्टीट्यूट खोला। बिकंगहाम से महारानीकी सवारी बढ़े ठाटके साथ उक्तस्थानको गई। मार्गमें दर्शकोंकी बढ़ी भीड़थी। इस नवीन महलेकि निकट एक मंडप खड़ाकर उसमें उत्सव किया गयाथा। मंडपमें श्रीमान् इन्दोरनरेका, जोधपुर नरेकिक भाई श्रीमान् सर प्रतापसिंहजी और अनेक भारतवासी राजा महाराजा उपस्थित हुएथे। भारत के राजाओंकि विलायत गमनका प्रायः यह प्रथमही अवसर था। महारानीके साथ राजकुटुंबके सब व्यक्ति इकट्टे हुएथे। इन्स्टीट्यूट खोलते समय श्रीमतीने जो व्याख्यान पढ़ा वह उनकी बृद्धावस्था और मंदस्वरके कारण उपस्थित लोगोंके सुननेमें नहीं आया। फिर श्रीमतीकी आज्ञासे युवराजने मकानको खोलनेकी कियाकी। उत्सव समाप्त होने बाद जब श्रीमती वहांसे चलने लगीं तब चलते २ भारतवासी राजाओंके पास खड़ीं रहकर आपने सबसे हाथ मिलाया और प्रत्येक का कुक्तलपश्रकिया। इसके सिवाय श्रीमतीने कुपाकर देशी राजाओंको राजप्रासा-दमें पृथक् २ मिलनेकाभी अवसर दिया और उनसे सत्कार पूर्वक बातचीत कर उन्हें प्रसन्निकया।

## (१३०) महारानी विक्टोरियाका चरित्र ।

इसी वर्षकी २६ नवंबरको रूसके जार द्वितीय निकोलससे श्रीमतीकी कुमारी एलिसकी पुत्री एलेक्जेंड्राका विवाह सेंटपीटर्सवर्गमें हुआ। इस हर्षमें महारानी ने राजधानीमें उत्सव किया और नवीन जारको ब्रिटिश सेनाका कर्नल बनाया॥

सन् ९५ की फरवरीमें जर्मनीका ' एलव' नामक जहाज ४०० मनुष्यों सिहत लोस्टोफ्टके निकट समुद्रमें डूबगया। केवल एकही स्त्री तेर कर बची। उसका नाम मिस वाकरथा। श्रीमतीने उसके मुखसे इस दुर्वटना का वर्णन सुननेके लिये उसे बुलवाया। और ४०० मनुष्योंकी मृत्युके समयकी इड़बड़ी और दया-जनक स्थिति सुनकर आपका हृदय भरआया। आँखोंमेंसे आँसू बहने लगे॥

नवंबरमें श्रीमतीने इंग्लैंडमें पुर्तगालके राजा और वेचुआनालैंडके राजा खामा का स्वागतिकया । खामाने श्रीमतीको शेरके चमडेके वस्त्र भेटिकिये ॥

सन् ९६ में आपने नाइसके निकट सीमिज का निरीक्षण करनेके लिये यात्रा की । ९ मार्चको श्रीमती सीमिज पहुंचीं । १३ को आपसे आस्ट्रियाके सम्राट् मिलने आये । सीमिजमें कुछ काल पूर्व पहाड़ गिर गया था । इसीको देखने श्रीमती गई थीं ।

## अध्याय ४९. प्रजा प्रेम ।

महारानी विकटोरिया का प्रजाके साथ माताके समान प्रेम था और उनकी प्रजा उन्हें इसी भावसे देखती थी।श्रीमतींके पति,पुत्री,पुत्र,पीत्र और दामादकी मृत्यपर विटिश साम्राज्य भर की प्रजाने शोकके आँसू बहायेथे। उनके कुटुंबमें ज़रासाभी किसींके शिर दुखतेही राज्यभरमें और विशेषकर भारत वर्ष के मंदिर मसजिद और गिरजों में इनकी मंगल कामनामें ईश्वर प्रार्थना होने लगती थीं। जहां कहीं प्रजाके कष्टका थोडासाभी संवाद उनके कानपर पहुंचता उसी समय वह तार वा पत्र द्वारा वहां की स्थितिका अन्वेषण करतीं और जहांतक होसकता अपने पाससे द्रव्य देकर वा राजकर्मचारियों से अनुरोध कर सहायता करतीं। अस्पताल में जारकर युद्धसे लौटे हुए घायलों की देख भाल करना, उन्हें फूलके गुलदस्ते, पुस्तक वा ऐसही और पदार्थ प्रेम पूर्वक भेंट करना उनकी स्वाभानविक चालथी। १४ मई सन् ९८ को आपने नेटली अस्पतालमें चित्रालके घायलोंको देखकर पुष्प गुन्छ भेट किया था।और ट्रांसवालसे लौटे हुए वीर घायलोंको भी आप कई बार देखने गईथीं। इस विषयका एक चित्र निचे लगाया गया है ॥

# अस्पतालका निरीक्षण ।



|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

राज कुटुंबमे किसीकी मृत्यु होने पर इस विशाल राज्यकी भिन्न २ जातिकी पजाकी ओरसे एकतंत्र वा अलग २ जो सहानुभाति प्रकाशित हुई टनपर आपने हार्दिक धन्यवाद दिया था। इन धन्यवाद पत्रोंका अनुवाद पहले दो बार इस पुस्तकमें प्रकाशित हुआहै। श्रीमतीको इस प्रकारके धन्यवाद पत्र प्रकाशित करनेका कुल ७ वार अवसर पड़ा था । १ पतिकी मृत्युपर, २ युवराजकी नीमारी पर, ३ कुमारी एलिसकी मृत्यु, ४ श्रीमतीपर आक्रमणहोने पर, ५ डच्चक आफू एलवनी की मृत्यु पर, ६ राजपीत्र विकटरकी मृत्यु पर और ७ पुत्री वियोदेस और प्रथम राजकुमारी के विधवा होने पर इन सब पत्रोंके प्रकाशित करने का इस लघु पुस्तकमें स्थान नहीं है । श्रीमती पर आक्रमण होने के समय जो प्रजाकी ओरसे सहानुभाति प्रकाशित हुई उसके उत्तरमें आपके पाइवेट सेकेटरीने लिखाथा कि-"श्रीमती इंग्लैंडसे विश्राम लेनेके लिये विदा होने पूर्व सच्च अंतः करणसे प्रकाशित करतीहैं कि मेरी सब जाति की प्रजाकी ओरसे और अन्यदेशों, राज्यों और राजा प्रजाकी ओरसे मेरी आपत्ति पर जो प्रेम, भक्ति और सहानुभाति पकाशित हुई उससे मुझे बहुत आनन्द हुआहै। रानी नहीं जानतीहैं कि इस धूमधामके लिये वह क्योंकर और किसतरह पर अपना धन्यबाद और आनन्द जो, उनके चित्तमें हुआहै, प्रकाशित करसकेंगी परन्त वह चाहर्ताहैं कि सर्वे विसे लेकर दीनाति दीनकी सेवामें मेरे अन्तः करणका वृह्तत्र धन्यवाद पहुंचायाजावे । उनकी यह सदासे इच्छाहैकि नहांतक मुझसे होसके में अपने प्रिय देश की प्रतिष्ठा और वैभव बढाऊं और उन लोगों की उन्नतिका प्रयत्न कर्फ जिनपर में दीर्घ कालसे शासन करतीहूं। और इसीप्रकार का प्रयत मेरे अंतिम श्वासतक पचलित रहेगी ॥"

## अध्याय ५०. महारानीकी आय ।

भारतवर्षके राजामहाराजा राज्यके द्रव्यको अपना समझकर अपने सुख और वैभवके के कामोंमें आजकल व्यय करतेहैं और अनेक अवसरपर उनकी दीनप्रजा भूखों मरा करतीहैं परन्तु इंग्लैंडकी यह प्रथा नहीं है। वहां राजकोषसे राजाका कुछ प्रयोजन नहीं रहताहै। राज्यकी ओरसे उसके वार्षिक व्ययके लिये वेतन नियत रहताहै और विवाह ज्ञादियोंके लिये राज्य उन्हें अलग खर्च देताहै बस उसीमेंसे खर्च करनेका उन्हें अधिकारह। राजकोषका द्रव्य प्रजाका समझाजाताहै। श्रीमती महारानी विक्टोरिया के निकाद्यक्के लिये भी इसी तरह वेतन नियतथा।

## (१३४) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

श्रीमतीके प्राइवेट सेकटरीने सन् १८८५ई० में कहाथा कि महारानिके पास इस समय दश लाख पोंड भा नहींहै। उस वर्षके बाद उनके खर्चकी व्यवथा करनेसे बचत बढ़ने लगीथी। परन्तु सन् ८७ई० की ज्युविलीमें श्रीमतीने राजकीय द्रव्यके सिवाय अपने पाससे भी बहुत कुछ रूपया लगायाथा इसकारण आपपर कुछ ऋणहोगयाथा। श्रीमती को विटिशराज्यसे निज खर्चके लिये ६० हज़ारपोंड, घरेलूं कामों के लिये १ लाख ७२ ॥ हज़ार पोंड, नौकरोंके वेतन और पेन्शनके लिये १ लाख ३१ हज़ार २६० पोंड तथा पुण्यार्थ, इनाम और ईश्वरोपासना के लिये ८ हजार ४० पोंड मिला करताथा॥

इसके सिवाय ८ हज़ार पोंड श्रीमतीको उनकी माताकी जागीरका मिलताथा। उनके पितका वार्षिक वेतन ३० हज़ारपोंड अलग हीया । युवराजकी आय इससे अलग और उनको वेतनर्भ। सरकारसे अलग मिलताथा। उनकी वार्षिक आय ५० हज़ार पोंड थी। श्रीमतीको चृद्धसुनार होवर्डने जिसकी तृतीयज्याके के समय लंडनमें बहुत बड़ी दूकानथी ५ लाख पोंड विरासतमें दियाथा। श्रीमतीको अपने पितकी मृत्युक समय ६ लाख पोंड उनके पाससे मिलाया सन् ८१ में उन्होंने ७८ हज़ारपोंडके मूल्यकी एक जागीर खरीदकीथी। इसी तरह उन्होंने आस्वर्नकी जागीरभी मोललीथी। उनकी जागीरमें ३७३७२ एकड़ भूमिथी। इससे २० से २५ हज़ारपोंड तक वार्षिक आय होतीथी। क्करमोंट उन्हें राज्यकी ओरसे सन् ६६ में इस इार्तपर दियागयाथाकि उनकी मृत्युके पश्चात् उसका खालसा होजाय और उसपर श्रीमतीके वारिसोंका स्वत्वनरहै। ज्युविलीके वा अन्याय उत्सवोंपर प्रजावर्ग वा विदेशीराजाओंने श्रीमतीको जोर पदार्थ भेंट किये उनका मूल्यभी बहुतही बढ़करहै। उनके पास जवाहिरातका बहुत कुछ संग्रहथा। इनका मूल्य हज़ारोंपोंडसे कम नहींहैं॥

# अध्याय ५१. श्रीमतीकादान ।

श्रीमतीके दानका विस्तार पूर्वक लेखानहीं प्रकाशित होसकताहै। लोग उनके गुप्तदानके विषयमें बहुतही कम जानते हैं। उन्होंने प्रकाश रूपपर जन साधारणके फंडोंमें जितना दियाथा उससेभी बढ़कर उनका गुप्तरीतिपर पुण्यार्थ कामोंमें व्यय होताथा। कोबगेंमें राज्ञीपतिक गाड़ीसे गिरकर वचजानेपर श्रीमती ने वहांके लोगोंके एक हजारपौंड इसलिये दियाथा कि इसके व्याजसे इसघटनाके

दिन पतिवर्ष एकउत्सव किया जाया करें । इसमेंसे युवा स्त्री पुरुषोंको जो नेक चलनहों धनोपार्जनके लिये औजार दियेजाँय और लड़िक्योंके विवाहमें दीन माता पिता की सहायता की जाय । सन् ७७ में आपने १ हजारपोंड देकर हेबुडमें वहांकी प्रजाके सुखके लिये एक बाग बनवादियाथा । श्रीमतीने दीन अनाथ और अज्ञक्त जानवरोंपर दयाकरनेवाली मंडलीको १०० पोंडदिया और सन् ९० के किस्टमस (बड़े दिन) को लंडनके ११६८ बृद्ध स्त्री पुरुषोंको जिनका वय ८० से ९० वर्ष तककाथा पालन पोषणके लिये द्रव्य दिया । और यह सदा नियम रक्ता कि राजधानीके हजारों अपाहिजों और दीनोंको प्रति वर्ष बड़े दिन पर भोज दिया जाय । जहां कहीं श्रीमती यात्राके लिये जातीं वहांके छोटे बड़े कर्म चारियोंको जो आपकी सेवामें नियत किये जाते, भरपूर पारितोषिक देतीं और पत्रेक स्थानके अनाथोंको मुक्त हस्तसे दिया करतींथीं । श्रीमतीकी जागीरके प्रत्येक बालकोंको खिलीना देना आपका साधारण नियम था ।

कीमियांक युद्धका विशेष वर्णन अन्यत्र हुआ है। इस स्थलपर इतना लिखना आवश्यक है कि इस युद्धमें मिस फ्लोरेंस नाइटिंगलने वायल सिपाहियोंकी युद्ध क्षेत्रमें बहुत कुछ सहायता कर प्राण पर जाखिम उठाईथी। जब वह स्त्री युद्ध- से लीटी तो आपने उसका सत्कार करने के लिये अपने पास बुलाया और उसे एक जवाहरं युक्त आभूषण जिसपर "द्यालुका आज्ञीवीद" खुदा हुआ था भेट किया। यह एक नमूना है। इसी तरह लोगोंका उत्साह बढ़ानेक लिये श्रीमती दिया करतीं थीं। भारतमें जब २ अकाल पड़ा आपने बड़ी उदारतासे चंदेकी लिस्टमें सबसे प्रथम अपना नाम लिखवाया और हजारों पोंड अपने पाससे दिया। ट्रांसवालके युद्ध (सन् १८९९-१९००) में आपने लेडीस्मिथके किलेमें विरने वाले अंगरेज और भारत वासियोंको एक २ चाकलेटका बाक्स भेंट किया। एक पारसीने भारतके अकाल पीड़ितोंकी सहायताके लिये अपना बाक्स बेच दिया। उससे बहुतसा द्वन्य आया।

## अध्याय ५२. समाज शोधनं की रुन्हि और धैर्यः।

प्रजाकी स्थिति सुधारनेपर श्रीमतीका बहुत ध्यान था । वह जहांतक हो सकताथा इस कार्य के लिये ग्रप्त और प्रकट प्रयत्न किया करती थीं । प्रजामें शिक्षा फैलाना उनका मुख्य उद्देश्य था। ड्यूक आफ् आंगीइलका कथन था कि—" इस देशके राजा रानी प्रजामें शिक्षा फैलानेका प्रयत्ने करते हैं। यह

#### (१३६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

उनका कर्तव्य है। श्रीमती सुख और दुःखके समय समान रूपपर इस वातपर ध्यान देती रही हैं। " सन् १८४६ ई॰ में पितकी सम्मतिसे आपने सार्वजनिक शिक्षाका इंग्लेंडकी प्रजाके लाभार्थ प्रस्ताव किया था। सप्ताह भरमें एकदिन धर्म संबंधी शिक्षा के लिये पाठशालाओं में नियत करना उनका मुख्य उद्देश था।

वारंवार की रेल्वे दुर्घटना और प्राणघातसे श्रीमतीको निश्चय होगयाकि मेरी जितनी रेल्वे यात्राके समय सुश्रूषा की जातीहै उतनीही सर्व साधारणके लिये उपेक्षा होती है। इस बातको जानकर श्रीमतीने एक आज्ञा रेल्वे के प्रबंधकों के नाम सन् १८६५ ई० में प्रकाशित की। उसका आश्राय यह था:—"श्रीमतीको आशाहै कि जबसे रेल्वे के प्रबंधकों ने देशभरकीयात्रा का मार्ग अपने हाथमें ले लियाहै और अन्यमार्ग उठगये हैं उन लोगों का उत्तर दातृत्व कितना बढ़गयाहै उसे वे अच्छी तरह जानते हों गे।"इस आज्ञा का इंग्लैंडकी रेल्वे लाइनोंपर चोहे जैसा प्रभाव पड़ाहो किन्तु भारतके कार्यकर्ता लोग इसे बिलकुल नहीं जानते क्योंकि यहांके लोगोंके कष्टकी गुहार, श्रीमतीके कान तक नहीं पहुंचती थी। सर्वे साधारण में द्या और साहस उत्पन्न करनेके लिये श्रीमतीन, आत्म समर्पणकर दूसरे के प्राण बचाने वालोंको देनेके लिये विकटोरिया कास और एलवर्ट मेडल नियत किये थे॥

यद्यपि 'कंसेटएक्ट' भारत वासियों में सहवास और गर्भाधान संस्कार की प्रणाली के अनुकूल न था परन्तु जब भारतवासी अंगरेजोंने और उनके से स्वभाव वाले देशियों ने श्रीमतीके कान तक देशी क्षियों के कप्टकी बात सुनाई तब उन्हों ने इस कार्यके विषयमें इंग्लैंडमें जो आन्दोलन हुआ उसमें साथ दिया था और इसी तरह लार्ड हफ़्रिन साहब की मेमके नामपर जो भारत वर्ष में वृहत् उद्योगसे अस्पताल स्थापित हुए उन में भी मुख्य प्रेरणा श्रीमती की थी और जब २ नधीन वाइसराय नियत होकर आने से पूर्व श्रीमतीसे मिलने गये तब ही तब उनकी पितयों को उन्होंने इस सुकार्य पर ध्यान दिलाया था॥

चोह प्रकाश रूपपर स्त्रियोंकी स्वतंत्रताके लिये उनके शासनमें कोई विशेष आईन न बनाहो और पार्लियामेंटमें मेंबर चुननेका अधिकार स्त्रियोंको देनेके विषयमें भी उक्तसभा अभीतक आनाकानी कर रही है परन्तु इंग्लैंडका वर्त-मान उत्कृष्ट स्त्री स्वातंत्र्य श्रीमतीके शासनकाही परिणाम है। इसमें संदेह नहींहै कि वह स्त्रियोंको स्वतंत्रताकी सीमासे अधिक नहीं बटनेदेना चाहती थीं। विवाह

और एक पित तथा एकपितवतको वह बहुतही पिवत्र समझती थीं।और राजकुटुंवमें कोईभी पुनिव्वाह न करें ऐसी उनकी इच्छाथी।इस उद्देश्यके पालनके लिये वह कभी ऐसी स्त्री वा पुरुषका अपने पास आनाजाना पसंद नहीं करती थीं जो पुनिविवाह के पक्षपाती हों। थों छे वर्ष पूर्व एक अमीरकी लड़की ने अपना दूसरा विवाह करना चाहा। एक पितकी छोड़कर दूसरा बरने वाली के साथ उनकी पूरी शृणार्थी इसलिये श्रीमतीने उस लड़ीको अनेकवार इसकार्यसे वारणिकया परंतु जब उसने न मानाती आपने उसका अपने पास आना जाना बन्द करिदया। और इसी तरह राजकुटुंव और प्रजावर्गको समान माननेके लिये उन्होंने अपनी एक कन्याका विवाह किसी राजकुटुंव वें पितकी मृत्युके पिछे दूसरा पित करनेकी चालहै। श्रीमती की माता इचेज् आफ्केंटनेभी प्रथम पितके मरनेवाद श्रीमतीके पितासे विवाह कियाथा परंतु श्रीमतीने पातिव्रतका पालनकर संसारको दिखलादिया कि सज्ञा पित भेम ऐसा होताहै।

सर्वत्रके राजा अपने दुःखको प्रजाके दुःख से अधिक समझतेहैं और इसीतरहका वर्तां करनेमें प्रजाको कुछ अनुचितभी नहीं जानपढ़ताहै परंतु जब ट्रांसवाल युद्ध (सन् १८९९-१९००) से इंग्लैंडकी प्रजाकी ओरसे भेजी हुई सेना विजयपाकर कीटी टर्साके साथ श्रीपत्तीके देशहत्र शिंसिकिश्विपनकी पृत्यु की ख़बर मिलीथी। यहशोकसंवाद ऐसाथा कि यदि श्रीमती चाहतीं तो सेनाके स्वागतकी धूम धाम बन्दकर सकती थीं परंतु अपने दुःखको दवाकर प्रजाके सुखमें श्रीमतीने भंग नहोनेदिया।और इस शोक संवादको उस समय प्रकाशित होने दिया जबिक धूमधामसे सेनाका स्वागत होचुका। इसकार्यके करनेसे श्रीमतीन राजा और प्रजामें इसवातका टदाहरण कर दिया कि प्रजाके सुखमें राआओंको अपना दुःख भूल जाना चाहिये॥

#### अध्याय ५३.

#### श्रीमतीका परिश्रम ।

महारानी परिश्रम करनेमें कभी थकती नहीं थीं। वह आज्ञासे अधिक लोक सेवा और राजकीय कामोंमें समय बिताती थीं। सन्१८४८ ई०के वारहमासमें उन्होंने २८ हजार डिस्पेचोंको पढ़ा और उन पर सम्मात दीथी। यह संख्या

#### ( १३८ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र ।

विदेशीय विभागके कागज़ोंकी थी किन्तु उपनिवेश विभाग और होम विभागके कागज़भी इनसे कम नथे। सन् ५४ से कागज़ इकहे होते होते उनकी संख्या १६००० होगईथी और इनका फैसला करनेमें श्रीमती पर बहुत वोझा पड़ना संभव था इसलिये सन् ६२ में सेना संबंधी कागजों पर हस्ताक्षर करनेके लिये पार्लियामेंटने एक कमीशन नियत करनेका प्रस्ताव कियाथा।

श्रीमतींक एक सेवक ने उनके चरित्रमें लिखा है कि मैंने श्रीमतीको कभी विश्राम लेते वा कुछ भी नहीं करते हुए नहीं देखा। " राज्यशासन का वोझा उनके ऊपर पड़तेही वह सोतसे शीघ उठने लगीं और अठारह वर्षके वय में इतना भारी बोझा अपने ऊपर झेलकर उन्होंने एक दृढ पुरुषके वरावर परिश्रम किया। इस समय भी उन्होंने प्रातःकालका वायु सेवन नहीं छोड़ा। " ईसैंड और विदेशके मुख्य २ दैनिक समाचार पत्रोंको पढ़ना और अमात्यों और प्रिवी कौंसिलसे नित्य मिलकर प्रत्येक कागज़ को ध्यान पूर्वक पढ़ना और फिर उसपर हस्ताक्षर करना उनका नित्य नियम था।

विवाहके पश्चात अन्य स्त्री पुरुषोंकी तरह भोग विलासमें पडनेके बदले उन्हों-न काममें अधिक परिश्रम करना आरंभ किया और राज्ञीपति इसमें सहायक हुए । इसके सिवाय उनके निवास करने के महलोंको भी उन्होंने अपनेही समक्ष देख भालकर अपनी योजनासे बनवाया । राज्ञीपितको संगीत अधिक पियथा इसलिये पतिको प्रसन्न करनेकी इच्छासे **उन्हें** नित्य इस कार्यमें भी समय लगाना पट्ता था। इसके सिवाय "डायरी" में नित्य अपनी दिन-चर्या लिखना और नित्येक आये हुए पत्रोंका नित्य ही उत्तर देना उनका साधा-रण कार्यथा । भारत वर्षके बलवे और क्रीमियाके युद्धके दिनोंमें उनकी चिन्ता-बढ़गई थी और शासनारंभके कितनेही वर्षीतक इंग्लेंडके व्यापार और शिल्पकी द्शा अच्छी नहीं थी इस कारण वीसों वर्षतक उन्हें नित्यके कामोंके सिवाय इन वार्तोपर बहुत ही विचार करना पडाथा। बीमारी और यात्राके दिनोंमें भी वह अपना काम नहीं छोड़तीथीं । परंतु धर्म कियाओं के लिये श्रीमती रविवार-के दिन कुछ काम नहीं करतीथीं। एक वार शनिवारको आपका एक मंत्री ऐसे समयमें कुछ कागज लेकर आया जब श्रीमती किसी आमोद प्रमोदके का-ममें छगी हुई थीं । मंत्रीने कहाकि:-"कामतो आवश्यक है परंतु अभी आपके आनन्दमें मैं विघ्न नहीं डालना चाहताहूं। कल आकर कागज़ सुनादूंगा।" श्री मती बोलीं:-" नहीं कल धर्म कार्य का दिन है। मैं कल कोई राजकीय कार्य

न करूंगी । परसों कागज़ देखेनसे काममें देर हो जायगी इसिलिये मुझे अभी सुना दे। 17 अपना काम छोड़कर श्रीमतीने उसी समय उस कागज़को देखा और उसपर हस्ताक्षर कर दिये।

#### अध्याय ५४.

#### महरानीका स्वभाव।

महारानी विक्टोरियाके सरल स्वभाव, द्या, बुद्धिमता और साहसके अनेक किस्से सुनेजातेहें उनको संग्रहकर पृथक् पुस्तकाकारमें छपवाना पाठकों के लिय बहुत मनोरंजक और उपदेशजनक होसकताहै किन्तु इस पुस्तकमें उनको संग्रह करनेसे स्थानाभावका डरहै। इस कारण दशपांच किस्से इस जगह लिखताहूं॥

किटीकियर नाम की बुढ़ियापर श्रीमतीकी बड़ी दयाथी।यह स्त्री आपके महल के निकट पहाड़ीपर किसी शोपडीमें रहती थी। वहां पुराने ढंगके चरखेसे मृत कातनाही इसका पेशा था। एक दिन श्रीमतीने उसकी शोपडीमें जाकर उसे एक गर्म लहँगा दिया। स्त्रीने लहँगेको देखकर कहा:—'परमेश्वर तुम्हारी और तुम्हारे बालकोंकी दोनों लोकमें रक्षा करेगा। परमेश्वर तुम्हारा पथद्शिक होगा और तुमको सब हानियोंसे बचावेगा।" विचारी बुढ़ियाके सरल हृदयका आशीर्वाद सरल हृदया रानीके लिये बहुतही योग्यथा।

श्रीमतीका बालकों से बड़ा प्रयथा।सन् १८७६ई०में आप लंडनके एक अस्पता-लको देखने गई थीं। जिस समय वह अस्पतालका निरीक्षण कररही थीं उनके आनेकी ख़बर एक बामार लड़की ने सुनी। लड़कीने दाईसे पुकार कर कहा:— "कृपाकर सुझे रानीके दर्शन करा दो, में देखते ही अच्छी हो जाऊंगी।" किसीने श्रीमती से लड़की की बात कहदी। वह उसी समय उसके पास लीटकर गई और मीठी २ बातोंसे लड़की का अच्छी तरह मनोरंजन कर-दिया। उसके हृदयकी पीडा मिटगई और इसके द्वारा उसके आरोग्य होनेमें बहुत कुछ सहायता पहुँची॥

महारानीको प्रजाके साथ दिखावटी प्रेम नहींथा । लोगोंपर प्राणसंकट हो-नेका आधात श्रीमंतीके हृद्यतक पहुँचताथा । प्रजाके चित्तसे आपके हृद्यका ट्रेलीकोन लगाथा । जिस समय क्रीमियाके घोर संप्राममें हृजारों अँगरेज सैनि-

#### (१४०) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

कोंका वध वा मृत्यु हुई श्रीमती सुन २ कर वीमार होगई थीं। प्रधान सेनापित किसी कार्यसे विंडसरके महलमें महारानीसे मिलने गये। श्रीमतीके वालकोंने उनसे कहा कि "आप शीष्र जाकर सैनिकोंकी प्राण रक्षाकरों नहीं तो हमारी माता मर जायगी।"

जिस समय महारानी वालिका थीं एक दिन राज कुटुंव के लोगों के साथ कहीं जार-हींथीं। पानी वरसनेक कारण मार्गमें की चड़ होगयाथा। किसीने कहा—" मार्ग वहुत बुरा है। चलनेमें शीघ्रता न करो। नहीं तो गिरजाओगी। "श्रीमती उसके कथनपर ध्यान न देकर "मार्ग बुरा! बुरा"!करतीं ज्योहीं आगे बढ़ीं धडामसे धरतीपर गिरगईं। तब उस मनुष्यने कहा—" मार्गकी बुराई अब मालूम होगई होगी" आप बोलीः— "यह बात मुझे जन्मभर स्मरण रहेगी॥"

श्रीमतीके सादापनका एक उदाहरण यह है कि, आप सन् १८६८ई० में स्काटलेंड के हाईलेंड प्रदेशकी यात्रा करनेगई थीं।वहांके एक वनरक्षकने श्रीमतीसे कहा कि "मुझ जैसे दीनमनुष्यके वालकका वपितस्मा यिद आपदें तो में अपना सौभाग्य समझूंगा" श्रीमतीने उसका प्रेम देखकर इसवातको स्वीकारकर लिया। हाईलेंडकी यात्राकी आपने एक पुस्तक प्रकाशितकी है उसमें लिखा है कि "जानथा-मसन नामक अरण्यरक्षकके चौवीस दिनके वालकका वपितस्मा देने में गई। उसके झोंपडेमें खिड़कीके पास एक टेवलपर एक श्वेत कपड़ा विछाया और उसके ऊपर एक पानी भरा पात्र, वाइवल और वालिकाकी जन्मतिथिका एकपत्र रक्खाथा। मेरेहीनाम पर उस वालिकाका नाम "विक्टोरिया" रक्खागया और मेंने ही उसे वपितस्मा दिया॥"

श्रीमतीको चापलूसी पसंद नहींथी! वह सदा स्पष्ट संभाषणको अच्छासमझतीथीं। उनके पास रहनेवाले मंत्री और यावत् कर्मचारियों को कठिन आज्ञाथी कि, वे श्री मतीसे बातचीत करनेमें कभी चिकनी चुपड़ी बातें न करें। एक बार उन्होंने अपने एक नौकरकी स्त्रीको चुलाकर उससे कहादियाथा कि तुम अपने पातिको अच्छीतरह समझोदेना कि वह कभी मुझसे चापलूसी न करे।

एक बार श्रीमती विना किसीको साथिलये बाहर फिरने चिलांगई।आसपासके बीमारों और अज्ञक्त दीनोंकी संभाल करना उनका नियमथा।चलते२ एक टेकरी की किसी कुटियामें पहुंची।वहांपर उन्होंने एक वृद्ध पुरुषको खटियापर पड़ा हुआ पाया। श्रीमतीने उससे पूंछा कि "क्या तुम्हारे पास कोई मनुष्य सुश्रुषा करने वाला नहींहै" उसने मुंह विगाड़कर कहाकि "हांनहींहै। जो हैं वे भेड़ें चराने गयेहें

उन्हें आपके दर्शन की वड़ी अभिलाषाथी इसिलये वे आपके दर्शनको जायंगे " श्रीमतीने वहुत देरतक उसके पास वैठकर उसका समाश्वासनिकया और एक पाठ बाइवलका पढ़कर सुनाया। चलते समय श्रीमतीने उसके हाथमें पांच पोंडका एक नोट रखकर कहा"जब तुम्हारे बालबच्चे जंगलसे लोटें उनसे कहदेना कि जिस समय तुम रानीके दर्शन करने गयेथ रानी तुम्हारे दर्शन करने आईथी"॥

एक दिन श्रीमतीके निकट रक्खाहुआ एक छैंप जल उठा। श्रीमतीने खड़ी होकर उसकी बत्ती उतारदी। नौकर चाकर जो वहां खड़ेचे अनको बड़ी लज्जाआई और आश्रयभाहुआ। श्रीमतीने कहा—"यदि मैं यह पुकारती कि लैम्पमें आगलगर्गईहै। मेरी सहचिरयों मेंसे एक जनी किसी नौंकरसे कहती और वह बत्तीवोलको बुलाता इतनी देरमें लैम्प बिलकुल जलजाता। इसलिये मैंने बत्ती उतार देनाही उचित समझा।"

महारानी खर्च करनेमें बड़ी मितन्ययीयी काम होजानेपर जो रूपया बचता न वह न्यर्थ नहीं खाया जाताथा। कपड़े जो बालकोंके पहनने बाद उतरते वे औरोंके लिये काम आतेथे।

सौडानेक वीर गार्डन की एक बाइवलथी । वह पुस्तक गार्डन की मृत्युके अनंतर श्रीमतीकी भेटहुई । श्रीमतीने उस पुस्तकको हीरेके हारसेभी बहुमूल्य समझकर अपने पास रक्खा ।

श्रीमतीकी समयपर विशेष दृष्टिथी । वह निर्दिष्ट स्थानपर नियत समयपर पहुंचनेके लिये कोचवानको केवल पांच मिनट दिया करतीथीं ।

महारानी वस्त्र बहुतही सादे पहनना पसंद करतीथीं। एक बार उनकी शुट्रसालमें एक नये कर्मचारीने एल सादी पोशाक वाली बुढ़ियाका हाथ पकड़कर यह कहते हुए बाहर निकाल दिया कि—"तुम यहांसे बाहर चली जाओ। महारानी इस समय यहां आने वालीहैं। बाहरी मनुष्यका यहां आनेकी आज्ञा नहींहै।" जब उसे विदित होगया कि उसने श्रीमतीके साथही ऐसी मूर्खता कीहै तो वह बहुत घवराया। और उरकेमारे कांपनेलगा। महारानीने उसके कामकी पशंसा की और उसका डर दूर किया।

एमेरिकाकी नाइगरा नदीके इसपार से उसपार रस्सीपर चढ़कर एकमनुष्य चलाजाया करताथा। इस खेलसे उसने एमेरिकामें बहुत रुपया कमायाथा। एमेरिकाके खिलाडी ब्लाडीनकी नकल इंग्लैंडमें भी होना आरंभ हुआ। इस खेलमें इंग्लैंड ... बालोंका चाव।देन२बढ़ने लगा। सन् १८६३ ई०में खिलाडीकी आँखोंपर पट्टियां

## (१४२) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

और पैरोंमें बेड़ियां डालकर रस्सीपर चलाने की तैयारी हुई। इसकार्यमें एक स्त्रीने अपने प्राण खो दिये। श्रीमतीको इस घटना की खबर होते ही उन्होंने लार्ड मेयरको एक पत्र लिखा "आपके द्वारा प्रकाश किये बिना श्रीमतीसे रहा न जायगा कि, बरमिंगहामके एस्टनयांकमें एक प्राणनाशक घटना होनेसे उनको बहुत दुःख हुआ है। ऐसे जोखमवाले खेलोंमें एक स्त्री की मृत्यु होनेसे उनका चित्त बहुत कातर है। इस बातके बाद भी लोगोंने इस तरह के मेले तमाशे बंद नहीं किये हैं और नये २ खेलका प्रबंध करते जाते हैं यही उनकी बुरीनीतिका उदाहरण है। जो बाग महारानीने अपने पतिक साथ मिलकर प्रजाके सुखके लिये बनवाया है उसका उपयोग आज पींछे मानुषी नियमोंके विरुद्ध कामोंभें न होना चाहिये। महारानी को आशा है कि, आगसे ऐसा काम न किया जायगा। "

# अध्याय ५५. कर्मचारियोंको उत्तेजना और सत्कार ।

श्रीमतीका जैसा प्रजापर प्रेमथा वैसाही सरकारी कर्मचारियों पर था । वह समय२पर उनके कामों की प्रशंसा कर उन्हें प्रजापालन की उत्तजना दिया करती थीं । जब कभी कोई उच्चपद प्राप्त कर्मचारी वा सेनाध्यक्ष कहीं जाता तब उसे उसके जाने पूर्व आप अपने पास बुलातीं और उसके साथ भोजन कर उसका सत्कार किया करती थीं । सन् ५७ के बलवेमें लखनऊ का विजय करने वाले सर कालिन केम्पबेलको लिखाथाकि—" आप और आप के वीर सिपाहियों की शूरता का मुझे बड़ा गर्व है । परंतु आपको में एक बातका उलाहना देतीहूं । आपको इतनी संभाल रखना चाहिय कि, अधिक हुझड़कर सिपाहियोंके प्राण जो खिममें न डाले जाँय । और न स्वयं भयमें पढ़ियों क्योंकि आपका जीवन बहु-मूल्य है । "

लाई एलनबरो जिस समय भारत वर्षके गवर्नर जनरल थे उनकी ईस्टइंडिया कंपनीसे बहुत तकरार होगई थीं। लाई साहब प्रजाका कल्याण चाहते थे और कंपनीके डाइरेक्टर लोग रुपया और देश। इसविषयमें लाई साहबका श्रीमतीसे पत्रव्यवहार हुआ। आपको लाट साहबने लिखाकि—" भारत वर्षमें जिन २ कि नताओं को मुझे झेलना पड़ता है और डाइरेक्टरोंकी शत्रुता बढ़ीहुई है उनमें मुझे एकही सहारा था। वह यह कि श्रीमती मेरे ढंगको अच्छी तरह जानगई

थीं और उनकीही सहायतासे मैं देशमें शांति स्थापित कर सकाहूं। यह ऐसी नांति है जो अवतक इसेंदेशमें नामका भी नथी। "

इसीतरह लार्ड डेलहौसी भारतकी गर्वनर जनरली करके विलायतको लौटें तब आपने उनका बड़ा सत्कार किया था। लार्डसाहबने इसविषयमें लिखाहै कि—''जिसकृपापूर्ण शब्दोंसे श्रीमती अपने एक नौकर को, उसकी सेवा पूर्ण होने नेपर शावाशी देतीहैं उनसे मेरे हृद्यपर बहुत प्रभाव पड़ा है। इसवात पर श्रीमतीको धन्यवाद देने और हर्ष प्रकाशित करनेके लिये मुझे शब्द नहीं मिलतेहैं। इस लिये इतनाही कहताहूं कि, यह सन्मान मेरे जीवनभरके यावत् सत्कारों और आदरों स बहकरहै॥ "

एक कविका कथनहै कि-"नौकरोंके सत्कार्यों से रानी और रानीकी क्रपासे नौकर वास्तवमें सौभाग्यशाली हैं। " उनकी कृपा और उत्तजनासे नौकर उनकी आजाका पालन करनेमें बहुतही उत्साही रहते थे। क्रीमियाके युद्ध समाप्त होने बाद जनरल सिमसनने अपना पद त्यागदिया । उनका पद सर कोलिन केम्पबेल को देनेके वदले एक नीचे दुनेके मनुष्यको देदिया। इससे सर कोलिन केम्पवेल अप्रसन्न होगये । और जब फिर लड़ाई आरंभ होनेका अवसर आया उन्हों ने जानेसे स्पष्ट नाहीं करदी। श्रीमतीको यह बात विदितहोतेही आपने उनको अपने पास बुलाया।और उदासमुखसे उनका सत्कारकर उन्हें बैठनेको कुरसीदी। ं उनके समक्ष सब नौकर खड़े रहते थे। किसीको बैठनेकी आज्ञा नथी। इसके बाद उन्होंने कहा-"आप युद्धपर जानेकी नाहीं करतेही।इसवातसे मुझे बहुत दु:खहै।" यह कहते २ श्रीमतीका जी भर आया । इस बातका केम्पवेल साहव पर बहुत प्रभाव पढ़ा । उन्होंने खड़े होकर श्रीमतीसे पार्थनाकी:-"आप नैसी कपाल • स्वामिनीका चित्त मैं कभी दुखाना नहीं चाहताहूं । यदि आप आजादेंगी तो मैं एक साधारण सैनिकके नीचेभी नौकरी करनेको तैयारहूं। " रूठे हुए केम्पबेलके मनजानेसे लोगोंको बढ़ा आश्चर्य हुआ परंतु एक द्यालु माताके प्रेमपूर्ण कथन पर नाहीं करनेकी किसमें शक्ति होसकतीहै।

लार्ड एलेनबरोकी तरह श्रीमतीने पश्चिम एफ्रिका की प्रजाके लाभके लिये सर ' ज्यार्ज ग्रेकी बहुत कुछ सहायता की थी। सरज्यार्ज देशके सच्चे सेवक और श्रीमतीके प्रीति पात्रथे। बिटिश राज्यकी मान रक्षाका उन्हें बहुत विचार रह-ताथा। वह न्यूजीलैंडके गवर्नरके पद्पर नियत होकर जब वहांगये तो उन्हें मालूम होगया कि पार्लियामेंटने यहां के विषयमें नवीन नियम बनाने में भूलकीहै। और इसके प्रचारसे श्रीमतीका वचनंभंग होगा। इसबाबसे उनकी निन्दाहोंगी

क्योंकि जंगली लोग यह नहीं जानतेहैं कि,आईन बनानेवाली पार्लियामेंटहै। इन विचारोंसे उन्होंने उस नियमका प्रचार न कर लिखदियाकि "दशहजार मीलेके अंतरपर रहकर पार्लियामेंट जो आईन बनाती है उसमें उसकी अज्ञानता प्रका-ज्ञित होतीहै इसलिये स्थानीय गवर्नरको यह अधिकार होना चाहिये कि वह जिस आईन को अनुचित समझे उसका प्रचार न होनेदे । " इस वातसे पार्लियामेंट सर ज्यार्ज से बहुत अपसन्न हुई परन्त महारानीने उनके साहस और बुद्धिमानी की प्रशंसाकी ॥

इसी तरह सर् ज्याजिये जब पश्चिम एफिकाके गवर्नर नियत हुए तब उन्होंने वहां जाकर देखािक होटेंटोट सैनिकोंको पेन्ज्ञन देनेके विषयमें प्रणकर पार्लिया-मेंट उनको तोडती है। और इस कारण उन लोगोंमें असंतोष फैलता है। इस बातसे श्रीमतीका अपमान देखकर उनसे रहा न गया । उन्होंने एफ़िकाकी प्रवं-्ध कारिणी सभासे रुपया लेकर एक ढिंढोरा फेरा और उसमें प्रकाशित कर दियाकि "श्रीमती अपने वीर सैनिकोंको उनके स्वत्यानुसार पेन्झन का द्रव्य देने में प्रसन्न हैं। " अपने २ स्वत्वका द्रव्य मिल जानेसे लोगोंमें शांति स्थापन हई । पार्लियामेंटने इस बातके लिये सर् ज्यार्ज को बहुत डांटा परंतु श्रीमतीन उनकी बहुत प्रशंसाकी और इस कारण उन्होंने पार्कियोंमेटकी डांटकी कुछ भी पर्वाहनकी । इस कार्यके लिये वह सदा किसी प्रकारका पार्लियामेंटके वि-रुद्ध साहस करने पूर्व श्रीमतीकी सम्मति लेलिया करतेथे। सर ज्यार्ज कम्प वे-लके सुकार्यीसे दक्षिण एफ़िकाकी प्रजामें महारानीकी द्या बड़ी प्रसिद्ध हो गईथी। जोहानिसबर्गमें सोनेकी खान बाले ज्यापारी सोनेका भाव चढानेके लि-ये ऐसी गप्प उडातेथे कि "श्रीमतीका स्वर्गवास होगया है। " वहांकी प्रजा महारानी पर अधिक प्रेम रखतीथी इसलिये इस गप्पको सुनकर खानोंमें काम करने वाले मजदूर काम छोड़कर रोने लगतेथे।

सर ज्यार्ज केम्पबेल महारानीकी उत्तेजनासे समयके अनुसार चलकर एक बार भारत का भी टपकार कर चुके हैं। सन ५७ के बलवे के समय देशमें बिज-लीका तार नथा और न शीघ्रगामी धूमपोतथ । उस समय आवश्यकता पडने पर समयानुसार चलनेकी गवनेरोंको आवश्यकता पहतीथी। बलवेक समय सर ज्याजिको वहां एक स्टीमर आनेकी खबर मिली । उस समय भारनेक मुट्टी-भर अंगरेजोंकी रक्षाके लिये पार्लियामेंटकी आज्ञा लेनेका अवसर नथा। उन्हों-ने आज्ञा लिये बिना भारत गवर्नमेंटकी सहायताके लिये तीन जहाज तैयार कर उनपर सेना और सामग्री भेजी। इस कार्यके लिये उन्होंने अपनी गाड़ी-के घोड़ितक देदिये और पैरों फिरने लगे। उसी अवसर पर चीनकी चढ़ाई पर जानेवाली एक स्टीमर वहां आपहुँची। सर ज्यार्जको यद्यपि विलायतकी आज्ञा विना उस जहाज़के कप्तानसे कुछ कहनेका अधिकार नहीं था किन्तु उन्होंने उस समय पार्लियामेंटको कुछ भी न गिना और जहाज़ को अपने ही अधिकारसे भारतको भेज दिया। इसी सेनाकी सहायतासे सर कोलिन केम्पवेलने लखन-ऊका विजय किया। इस वातपर भी पार्लियामेंटने उनकी अनुचित स्वतंत्रता को अच्छा न समझा किन्तु उन्होंने श्रीमतीकी ओरसे प्रशंसा पाई॥

आजकल पश्चिम एफिकाकी पजाको महारानीके शासनमें शांति पूर्वक रखनेका मंत्रिमंडल पयरन फरताहै परंतु वहां वाले इस शासन को अच्छा नहीं समझते और इसीलिये लडते झगडतेहैं किन्तु सर ज्यार्ज ये चाहतेथे कि छोटे२देशोंको नोडकर उनकी भिन्न२भनाओंको एक करदेना उत्तम होगा परंतु मंत्रिमंडल इस नातको पसंद नहीं करताथा। मंत्रिमंडल से सर ज्यार्ज येकी इस विषयमें न पटी और इसीलिय डसने उनको एफ़िकासे बुलवा लेनेका प्रस्ताव किया। श्रीमतीका सर ज्यार्जसे स्वतंत्र पत्र व्यवहारथा और उनकी योजनामें सहानुभृति और प्रेरणाभी आपकी हीथी और श्रीमतीको विश्वास या कि जंगली लोगोंको मुद्दीमें रखने और सुधारनेके लिये सरज्यानेका प्रयत उत्तमहै।श्रीमतीकी सरज्याने येपर कृपा देखकर मंत्रिमंडल को भी भयथा कि वह हमारे कथनसे उन्हें बुलालेना स्वीकार न करेंगी। इस विषयके कागज लेकर जब प्रधान अमात्य श्रीमतीके पास हस्ताक्षर करानेगये तब उनसे आपकी क्या बातेंहई-इस बातकी तो किसीको खबर नहीं हुई परंत इतना सनागयाहै कि आप प्रधान अमात्यपर इस बातेक लिये बहुत रुष्ट हुई और कहाकि 'जिस ब्य-क्तिने अपनेको सौंपे हुए कार्यसे अधिक करनेका पयत्न कियाहै जो अपने देश और रानीके लिये परिश्रम कर रहाहै और जो रानीका सञ्चासेवकहै उसका अपमान कर पीछा बुलालेना योग्य नहीं है "परंतु राजनियमके अनुसार प्रधान अमात्यके प्रस्तावको अस्वीकार करनेमें पार्कियामेंटको तोडना पडताथा क्योंकि यह पस्ताव ब्हुमतसे पास हआ था इसलिये आपने आनाकानीके अनन्तर उसपर हस्ताक्षर करादिये। हस्ताक्षरतो आग्रहमें आकर लार्डडर्नीन करालिये परंतु पीछेसे वह बहुत पछताये और उन्होंने एक मित्रसे कहाकि "आज मेरे हाथसे एक अनुचित कार्यहोपड़ा । इस गवर्नरको पदच्युत करना योग्य नहींथा"॥

#### (१४६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

यह आज्ञापत्र जिस समय एफ्रिकामें पढागया प्रजाको बहुतही दुःखहुआ। वहां वालोंने कहािक "श्रीमतीने हमपरसे दया हटाली। और हमारे हृद्य दुखाडाले" उनलोगोंको इतना कहनेहींसे संतोष नहीं हुआ किन्तु उन्होंने सर ज्याजीयेको फिर वाइसराय नियत करनेके लिये प्रार्थना पत्र भेजा।आज्ञापातेही वह जहाज पर सवार होकर इंग्लैंड पहुंचे। उनके पहुंचते ही २ उनको फिर लोटनेकी आज्ञाहुई। और लार्ड डरवी का मंत्रिमंडल टूटकर लार्ड पामर्स्टन के दीवान होतेही वह फिर एफ्रिका को विदाहुए॥

परलोकवासी महामान्य मिस्टर ग्लैंडस्टनपर उनका वड़ा प्रेम और पूज्यवृद्धि थी। १४ मई सन् ९७ को तीन मासकी वीमारी के बाद जब इनका देहानत हुआ तब आपने बहुत शोक कियाथा। उन्होंने सहानुभूति प्रकाशित करनेके लिय मिस्टर ग्लैंडस्टनकी पत्नीके नाम जो पत्र लिखा वही इस बात का प्रमाणहै। उसमें लिखाथा कि—"आपका पित सदाके लिये विश्राम करता है किन्तु मेरा हृद्य आपके पास है। आज उनको समाधि करनेकी धूमधाम आपके लिये बहुत ही हृद्य विदारक होगी। परंतु इस बातसे आपको हिषत होना चाहिये कि मेरे शासनमें उस परम प्रतिष्टित राजनीतिज्ञ की योग्यता, नेकचलनी और गुणों के लिये प्रजा उसका कितना सम्मान करती है और उसके वियोगसे कितनी दुं:खी है। मेरे और मेरे कुटुंबके सुखके लिये वह जैसे दत्तचित्तथे उन्हें में सदा सम्मान पूर्वक स्मरणरवखूंगी। " इसीपत्रसे मिस्टर ग्लैंडस्टन पर श्रीमती और प्रजाकी पूज्यवुद्धि भली भांति विदित होती है। मिसूर ग्लैंडस्टन सर्विषय मनुष्य थे। केवल इंग्लैंड और भारत वर्षमें ही नहीं किन्तु भूमंडल भरमें वह परम बुद्धिमान् और उत्तम समझे जातेथे और शत्रुभी उनकी प्रशंसा करतेथे॥

## अध्याय ५६. राजनैतिक कामोंमें प्रभाव।

कुछ काल पूर्व किसी समाचार पत्रमें मिस्टर डवल्यू टी स्टीड का एक लेख मकाशित हुआथा उसमें लिखाँहै कि—" रानी विक्टोरियाका वास्तविक शासन सन् १८६१ ई०में आरंभ हुआ है।राज्ञीपतिकी मृत्युके पश्चात् हमें रानीके शासन न सें काम पड़ाँहै। जवतक वह जीते रहे राजसी आज्ञापत्रोंमें रानीके हस्ताक्ष-रके सिवाय एक भी शब्द रानीका नहीं लिखा रहताथा किन्तु सबही उनके पति लिखा करतेथे। और उनकी मृत्यु के अनन्तर समस्त लेख रानीके हाथ का होताहै "॥ सन्१८८५ई०में मिस्टर ग्लैडस्टनकी और लार्ड सालिस्वरीकी परस्पर खटपट बढ़ती देखकर नवीन पार्लियोमेंट का संघटन होनेतक आपने राज्यका काम चल नेमें कठिनता पड़ना निश्चय करालिया तव दोनों को दवाकर ऐसा मेल करा दिया जिससे नवीन संघटन तक किसी तरहकी गढ़बड़ न पड़ने पाई। कसके विषयमें जिस प्रकारकी नीतिका इंग्लैंड बहुत कालसे अवलंबन करता आयाहे उसका लार्ड बीकान्स फील्ड के मरने बाद भंग होने वालाथा क्योंकि सबही लोग उसके विरोधी थे किन्तु श्रीमतीने अपनी ही इच्छासे उस नीतिका परिवर्त्तन नहोंने दिया। सन्१८६१ई०में एमेरिकाके प्रजातन्त्र राज्य और सन्१८६४ई०में जर्मनी के साथ युद्धमें परिणत होनेसे श्रीमतीने बचाकर इंग्लैंड पर का बहुत बड़ा करलक दर कियाथा॥

जब २ पार्लियामेंटका भंग होकर नवीन संघटनका समय आताहै और लिब-रल और कंसवेंटिव दलमें परस्पर खेंचातान बढ़ जातीहे दोनों दलोंको दबाकर ठीक मार्गपर लानेमें इंग्लैंडके ज्ञासन कर्ताकी बुद्धिमानी देखी जातीहै।वह समय वड़ा बारीक होताहै और आपसकी खेंचातानमें राज्य और प्रजाको बहुतही हानि उठाने की संभावना होतीहै।जब ऐसा अवसर आया श्रीमतीने अपने पूर्ण प्रभावसे लोगोंको ठीक मार्गपर चलाया । सन् १८३९ ई० में आपकेही प्रभावसे पदच्युत होनेका अवसर आनेपरभी लार्ड मेलवोर्न प्रधान अमात्य रहसके और सन्१८४५ ई० में सर राबर्ट्स पील कोभी आपनेही प्रधानत्वसे गिरते हुए बचायाथा । उनके सामने दश्यमात्य हुए । और पंद्रह बार ऐसा अवसर आया जिसमें विलकुल मंत्रिमंडलका परिवर्तन होगया ॥

भारतवर्षमें सन् १८५१ई० में जो उपद्रव हुआ उसके आरंभमें लार्ड केनिंग्ने रिपोर्ट करते समय लिखाथा कि उपद्रवमें अधिक भयकी संभावना नहीं है परन्तु श्रीमतीने उनके कथनपर विश्वास न किया और प्रथम दिनकी सूचनाहीसे गदरका काम अधिक गंभीर समझकर मंत्रि मंडलको सचेत करदिया॥

#### अध्याय ५७.

## छोटे मोटे चुटकुले।

पितकी मृत्युके बाद कुछ कालतक एकान्त वास करने के अनंतर श्रीमती जो प्रथम वार राजमहल से निकलीं तो नेरली अस्पताल देखने पहुंची । अस्पताल बढ़ा लंबा चौडाहै। उसकी गेलेरियां पाव मील लंबी हैं। डाक्टरों ने सोचा कि

## (१४८) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

श्रीमती एकाय गेलरी देखकर थकजायंगी । इसिलये उन्होंने एक गेलरी देख-चुकने बाद श्रीमतीको लौट जानेका अनुरोध किया परंतु आपने कहा कि "यदि में समस्त अस्पताल देखे विना लौट जाऊंगी तो बहुत से रोगियों की आज्ञा भंग होगी "॥

ड्यूक आफ् यार्कके वालकोंपर आपका बहुत प्रेम था। एकदिन श्रीमतीने अपने प्रपोत्र ( ड्यूक आफ् यार्कके बड़े पुत्र ) एडवर्डको अपने पास बुलाया। लड़का वड़ा दंगईथा श्रीमतीके भोजनकी सामग्रीमेंसे इघरडघर लौटपौट करनेलगा। आपने उसे धमकाकर मेजके नीचे विठलादिया और जब सब तैयारी होगई तो पुचकार कर अपने पास भोजन कराया।तबहींसे वालकको 'मेजकेनीचे"का नाम लेकर आप चिढ़ाया करतीथीं॥

श्रीमतीको चित्र निकलवानेका वड़ा अनुरागथा। इसकार्यके लिये अलग विभाग नियतथा। समय २ पर आपके चित्र जुदे २ ढंगसे निकालेजातेथे। श्रीमतीके दीर्घ जीवनमें इतने चित्र निकालेगयेथे कि, उनकी सूची तैयारहोनेमें कई वर्ष लगेथे। आप घर और राज्येक अनेक काम होनेपरभी प्रायः समय निकालकर इन चित्रों को देखा करतींथीं॥

आपको दिखावट विलक्तल पसंदनथी। विंडसर केसलेक दक्षिणद्वारपर लोहेका फाटक लगाहै उसपर किसी कर्मचारीने श्रीमतीकी आज्ञाविना चांदीका गिलट करवादिया। एक दिन अनायास आपकी उसपर दृष्टिपडी। देखकर आपने कहा कि इसको अभी छिलवादो। वस आज्ञा पातेही गिलट छिलवाया गया।

श्रीमतीके पस एक स्काटलैंड वासी अनाडीसा नौकर रहताथा। उसका नाम जान ब्रीनथा। रानीकी उसपर बड़ी कृपाथी। वह पायः श्रीमतीसे कहाकरताथा कि "आप बड़ीकंजूसहें। आपका लहंगा पुराना होगया। आपका कपड़ा मोटाहै...." इसपर श्रीमती बुरानहीं मानतीथीं। और राजकुटुंबके लोग तथा प्रधान मंडल उसे पदच्युत करनेका निवेदन करते तो उसे भी नहीं सुनतीथीं॥

## मयम भाग । (१४९)

# प्रथमज्यूबिलीके समयका महारानीका चित्र ।



## अघ्याय ५८. श्रीमतीकी सुवर्ण ज्यूबिली ।

बिटिश साम्राज्यके लिये सन् १८८७ ई० का वर्ष बड़ा हर्षप्रदथा। इंग्लैंडके राज कत्तीओंकी एग्लों सेक्सन जातिमें तीनही राजा पचास वा इससे ऊपर वर्षको पहुँचेथे। तृतीय एडवर्ड, तृतीय ज्यार्ज और विक्टोरिया। श्रीमतीके पितामह तृतीय ज्यार्जकी ज्युबिली सन् १८१० ई० में हुईथी॥

२१ जुनका शुभ दिवस इस कार्यके ालिये नियत किया गयाथा। उसदिन देशभरमें कामकाज की छुट्टीथी।लंडनही क्या बरन् ब्रिटिश साम्राज्यभरके बड़ेश्नगरोंमें और भारतवर्षमें हाटबाट गली घर और द्वार, ध्वजा, पताका और बंदनवारोंसे सुसाजित कियेगयेथे।लंडनके राजमार्गपरलाखों मनुष्योंकीभीडथी जिससमयश्रीमतीकी सवारी नगरमें निकली प्रजाने हर्षनादिकया।एकदर्शकने लिखाहैकि"उस समय प्रजाकाआन्त रिक हर्ष और नगरकी शोभा अवर्णनीयथी" सवारीमें भारतवर्षके कईएक राजाम-हाराजाभी संयुक्तथे। इनके रंगिबरंगे वस्त्र और अद्भुत प्रकारके आभूषण लंडनवालींको विचित्रशोभा दिखारहेथे।भारतीय राजाओंमेंसे इंदोरके महाराज श्रीमान शिवाजीराव होलकर, श्रीमान कच्छनरेज्ञ,ठाकुरसाहब गोंडल,ठाकुरसाहब लीमडी और ठाकुर साहब मोरवीके सिवाय कुचविहारके महाराजभी संयुक्तथे।इनके अतिरिक्त ईरानके सुलतान, जापानके राजकुमार कोमास्ट्र, हवाईकी रानी और बहुतसे पूर्वीयदेशोंके राजा महाराजा उपस्थितहुएथे। सेक्सर्नाके अंधराजा और आस्ट्रियाके युवराजने पधारकर इस उत्सवकी शोभा बट्डाईथी। धूमधामके साथ श्रीमतीकी सवारी गिरजेमें पहुंची । वहां जाकर आपने उस सिंहासनको प्रणामिकया जिसपर प्रथम राजगादी होनेका उत्सव कियाजाताहै। केंटरबरीके पादरीके ईश्वरोपासना करलेनेके बाद जर्मनिक युवराजने आपके हाथका चुंबनिकया। इसकेबाद श्रीमतीके पुत्र और पुत्रि-योंको अनुक्रमसे आपने ओष्ठपानकेलिये दिया परंतु उन्होंने रीतिके अनुसार श्रीमतींके हाथचुमे । फिर समस्त राजकुटुंबने झुकर कर श्रीमतींसे सलाम किया। तद-नंतर भारतके राजाओंका नंबर आया। उनलोगोंसे भी आप बहुत सत्कारपूर्वक मिलीं और एकर करके सब श्रीमतीकी सेवाभें उपस्थित कियेगये। उससमय भारतकी देशी सेनाके कई एक अफ़्सरभी वहां मौजूद्थे ॥

उसदिन लंडनमें बडामन्य प्रकाश कियागयाथा। दूसरे दिन हाइडपार्कमें बालकों का मेलाथा। अनुमान ३०हज़ार बालक क्रमपूर्वक परेड बनाकर श्रीमतीके सामने से निकले। उसदिन उन्हें सरकारी वाग़में खेल करनेकी पूरी स्वतंत्रताथी। सव वालकोंको एक रनारंगी, लड्डू और अन्य खाद्यपदार्थ दिये गयेथ। इनके भोजमें श्रीमती, युवराज और अन्य राजकुटुंब के लोगभी संयुक्तथे। इस हर्ष में इंग्लैंड, बेल्स, स्काट लैंड और आयलेंण्डकी अनुमान ३० लाखियोंने इतनेही पौंड इकट्टेकर श्रीमतीकी भेटिक ये। इसद्रव्यके साथ स्त्रियों की ओरका एक अभिनंदन पत्रथा। इसके सिवाय देश-देशांतरकी प्रजा और राजाओं ने असंख्य अभिनंदन पत्र श्रीमतीके पास भेजे थे। उनका उत्तर श्रीमतीने २४ जूनके सरकारी गजटमें इस तरह प्रकाशित करवायाथा:—

"वेस्टिमिन्स्टर एवीको जाते और वहांसे छौटते समय मैंने और मेरे वालकोंने प्रजाकी ओरसे जो आदर पाया उस कृपा, अतीव कृपाक छिये मैं अंतः करणसे धन्यवाद देतीहूं। छंडन और विंडसरमें ज्यूविछी पर मेरी जो प्रजाने अभ्यर्थना की है उसका मेरे हृदयपर बहुत प्रभाव पड़ाहै। इससे यह निश्चय होगया कि पचास वर्षके मेरे परिश्रम और चिंतासे—(जिनमेंसे २२ वर्ष मेरे अधिक हर्षके बीते जिनमें कि मेरे पितका छाया और सहायता थी) जो मैंने कार्य किया उसे प्रजाने जाना है। इस बातसे और मेरे देश और प्रजाके छिये जो मेरा यावत् जीवन कर्तव्य हैं उसके अनुरोधसे अव मुझे अपने काममें और भी उत्तेजना मिछीहै। मेरा काम मेरी शेष अवस्थामें अधिक कठिन और झंझट युक्त है। इस महोत्सव पर आश्चर्य जनक शांति (व्यवस्था) और मेरी करी- हों प्रजाका शुभ वर्त्ताव मेरे अधिक हर्षका कारण है। ईश्वर मेरे देशको रिक्षित एक्खे और उसे वरकतदे। यही मेरी प्रार्थना है।

विक्टोरिया आर और आई. "

इस उत्सवके हर्षमें लंडनमें कई बार सेनाकी क्वायदे हुई । उनमें श्रीम-तीने प्रजाको द्र्शन दिये और युवराजकी प्ररणासे जो इम्पीरियल इन्स्टीटचूट बनाया गया उसमें भी आप प्रधारी थीं ॥

उस दिन गुलाब आदि परम सुगंधित और सौरभेय पुष्पोंकी महक लंडनमें विशेष रूपपर व्याप्त हो रहीथी। पाठक जानते हैं कि बालपनमें श्रीमतीका नाम "मईका कुसुम" रक्खा गयाथा। इसी कारण गुलाबके पुष्पोंका लंडन नगर के हाट,बाट,गली,कूंचे, मकान, छत और खिडिकयोंमें ठाठ लगाया गया। वेस्ट मिन्स्टर के मार्गपर ऐसा कोई मकान न था जिसके द्वार और खिडिकयोंमें पुष्पोंके हार, बंदनवार और गुलदस्ते न हों। डिवनशायर हाऊससे नाना रंग-के गुलाबोंका हार समुदाय विकाडिली होकर श्रीमतीकी भेटके लिये भेजा गया था। और राज भवनके फाटक पर चीनी गुलाबके गुलदस्ते रक्खे गयेथे॥ यह भी सुननेमें आया है कि जिस समय महारानीकी सवारी उत्सवकी समाि सिके अनंतर एवीसे लौटी तो आपने वेस्ट मिन्स्टर अस्पताल के पास आते ही
कोचवानको आज्ञा देदी कि "थोड़ीदेर हमारी गाड़ीको अस्पताल की खिड़कियोंके निकट खड़ी रक्खो ताकि रोगी लोगभी हमारा मुख देखकर अपने डुः
खित मनमें समाश्वासन पासकें।" इस ज्यूबिलीके शुभ अवसर पर एक विशेष
घटना हुईथी। उससे श्रीमतीक राज्यमें एक देशकी वृद्धि देखनेमें आती है। वह
घटना यही है कि उस दिनसे श्रीमती भारतकी तरह जुलूलैंडकी भी 'महारानी'
कहलोंन लगीं। यह उत्सव एटशो नामक स्थानमें किया गयाथा। महारानीकी
सुवर्ण ज्यूविलीके हर्षमें हैदराबादके निजामने भारतीय पश्चिमोत्तर सीमाकी रक्षा
के लिये तीन वर्षतक २० लाख रुपया सरकारके भेंट किया था।

वर्ष ग्रंथि और ईसाई वर्षके प्रथम दिन भारत वर्ष और विलायतमें जो उपाधियां वितरण होती हैं उनके सिवाय इस उत्सवपर भी पदवियां बांटीगई।

भारत वर्षकी प्रजाको इस प्रकारका उत्सव देखनेका प्रथम ही अवसर था और वह यह भी नहीं जानतीथी कि किसी राजाके राज्यासनपर विराजनेके पचासवें वर्षमें कोई उत्सव किया जाता है परंतु श्रीमतीकी प्रजा प्रीति और बा-त्सल्यसे भारत वासियोंको विशेष प्रकारका हर्ष हुआ। इस उत्सवको स्मरण रखनेके लिये भारत वर्षके अनेक नगरोंमें स्कूल अस्पताल आदि बनाये गये। उत्सवके दिन बढ़े २ नगरोंमें रोशनी, सभा और त्योहार किया गया और प्रजा और देशी राजाओंकी हार्दिक भक्ति देखकर श्रीमती और आपके प्रतिनिधि लाई लैंसडाउनेन धन्यवाद दिया। इस उत्सव पर विलायतके सिवाय भारत वासियोंको जो हर्ष हुआ और जिस प्रकार उन्होंने अपने हार्दिक हर्षको प्रकाशित किया उसके वर्णन करनेकी मेरी इच्छा होने पर भी स्थानाभाव इस का-येंमें बाधा डालता है।

## अध्याय ५९. श्रीमतीकी हीरक ज्यूबिली।

बातकी बातमें सुवर्ण न्यूबिलीको दशवर्ष निकलकर हीरक न्यूबिलीका शुभ अवसर आया । १० जून सन्१८९७ई० को श्रीमतीके शासनके ६०वर्ष पूर्णहुए। इंग्लैंडकी गादीपर सबसे अधिक कालतक शासन श्रीमतीके दादा तृतीय न्यांने ने कियाथा। वहभी उनसठ वर्ष राज्यकर स्वर्गगामी हुएथे। श्रीमतीके शासनको ६० वर्ष पूर्ण हुए। शासनभी ऐसा वैसा नहीं किन्तु प्रजापालन, राज्यवृद्धि, और

## (१५४) महारानी विकटोरियाका चरित्र।

इंग्लेंडके सोभाग्य में अद्वितीय। ऐसे शुभ अवसरणर प्रजाको हर्ष होना साधारण वातहे। श्रीमतीन प्रजाको अधिक उत्साहित करनेकी इच्छासे पहलेसे प्रकाशित कर दियाथा कि "में लंडन नगरमें अपनी प्रजाके मुखकमलोंका अवलोकन करने ओर मेरे राज्यके साठ वर्ष सहर्ष समाप्त होनेके हर्षकी वधाई प्रजासे लेनेके लिये राजसीठाटसे स्वयं जाउँगी।" इस ठाटको देखनेके लिये केवल विटिश और भारतवर्ष की प्रजाहीनहीं किन्तु यूरोप, एशिया, एमेरिका और एफ्रिका तकके सेकडों यनुष्य इकट्टे हुए थे। और भारतवर्ष के अनेक राजा महाराजाओं के अतिरिक्त प्रायः सवही उपनिवेशोंके प्रधान,और सैनिक, कनाड़ा,आस्ट्रेलिया और भारतकी देशी सेनाका कुछभाग,वेस्टइंडीज्, गोल्डकोस्ट और चीनकी सेना तथा प्रायः समस्त विदेशी राज्यों और साम्राज्योंके प्रतिनिधि उन्नीसवीं शताब्दि की सर्वीत्कृष्टा रानीको मंगल वाद देनेके लिये उपस्थितथे॥

श्रीमतीके सिंहासनासीन होनेके वाद छंडनमें ऐसा कोई उत्सव नहीं हुआथा जिसकी इसके साथ तुछना होसके । इसपर ५० हजारके छगभग सेना इकडी हुईथी । श्रीमतीने इसविषयमें भारतवर्ष और उपनिवेशोंको एकतार दिया था । उसका आगय यहहै:—

"मेरे अंतः करणसे में अपनी प्यारी प्रजाको धन्यवाद देती हूं। परमें श्वर उन्हें प्रसन्न रक्ते। "इस तारको पाकर भारत वासियों को जो हुई हुआ वह अक-थनीय है॥

हंडन नगर की शोभा जो भूमंडल भरके नगरोंका राजा गिने जाने योग्यें हैं इस समय अपूर्व थी। इस समय वह इंद्रपुरी के साथ स्पर्दा करता था। श्रीमतीकी सवारी अंगरेज़ी रीतिके अनुसार निकली थी। भारतवर्षकी सेनाने इस सवारी में उचस्थान पाया था। इस उत्सव पर अंसख्य सभा, सोसाइटी और राज्योने श्रीमती को वधाई दी थी। और धन पुण्य भी बहुत फुछ किया गया था।

इस महोत्सव पर भारतवासियोंने जो हर्ष किया वह सरकार और प्रजाके चित्तमें अभी नवीनहै । देशभरमें अनेक स्कूल, अस्पताल, धंटाचर, पुलें, अनाथा-लय और नानाप्रकारके प्रजोपकारी कार्य खोलेगयेथे। ज्यूविलीके दिन स्थान २ पर सभायें होकर श्रीमती और भारतगवर्नमेंटको देशीराजा और प्रजाने वधाई दिथी और सरकारने उत्तरमें हार्दिक धन्यवाद दियाथा। उससमय प्रजाने ईश्वरसे प्रार्थनाकी थी कि दशवर्षके अनन्तर तीसरी ज्यूविली देखनेका सौभाग्य प्राप्तहो किन्तु प्रजाकीं आशाफलवती न हुई ॥

उत्सवेक कुछिदिन बाद लंडनमें एक अपूर्व दृश्यहुआथा। ब्रिटिश जलसेनाकी १६६ जहाजोंकी कृवाइद्थी। राजकुटुंबके लोग दो रेलभरकर देखनेके लियेगये थे। श्रीमतीभी राजसी ठाटसे कृवाइद देखने पधारीथीं। इस सेनामें ३०हज़ारसे ट्रिपर मनुप्यथे। जहाज़ोंपर बिजलीका प्रकाशथा। प्रकाशसे रात्रिका दिन होगया था। कृवाइदेके बाद तीसों हजार मनुष्योंने एकस्वरसे कहा "महारानीकी जय" तीसहजार मनुष्योंका शब्द गगनभेदी हुआ। प्रजा और दर्शकोंने हर्षसे आशी-

## अध्याय ६०. प्रजापेमका अंतिम उदाहरण ।

सन१८९९ई० के मार्चमें श्रीमतीने यूरोप की अंतिम यात्राकी।यद्यपि इंग्लैंड और फ़्रांस का बहुत कालसे बद्धवैर चलाआताहै और सोडानमें जबसे फरांसी सियोंने इंग्लैड वालोंसे हार खाकर नीचादेखा उनका अंगरेजोंपर विशेष डाहहै परंतु श्रीमतीका वहां वालोंने वैर भूलकर स्वागत किया इसी लिये आपने दूसरी बार जानेका विचारिकया किन्तु ट्रासवाल युद्धमें फरांसीसियोंके गुप्तकपपर बोरोंको सहायतादेने और इंग्लैंडको इसवातमें निन्दित समझनेकी घटना सन्१९००ई०में हुई। इस वर्ष आपफ़्रांस होकर इटाली जाना चाहतीथीं और इसकार्य के लिये सन् १९०१ई०की वंसत ऋतु निश्चित कीगईथी किन्तु इससे पूर्वही असहन जील फरांसी सियोंने महारानीके चित्रका कई बार अपमान किया। इसबातकी ख़बर इंग्लैंड पहुंचनेपर फ़्रांसका जाना रोकदिया गया॥

ट्रांसवाल युद्धमें जानेसे पूर्व श्रीमतीने लार्ड रावर्ट्स और सरदार किचनरको अपने पास बुलाया और उनका बहुत सत्कार कर उन्हें इंग्लैंडकी सेनाकी पाण रक्षा और विटिशंक सुनामको स्थिर रखनेका अनुरोध किया। दोनोंने वहां जाकर बिगड़ी हुई बात बनादी। मैफिकंग्, किम्बलीं और लेडीस्मिथ का छुट-कारा हुआ। और पिटोरिया को विजयकर जब लार्ड रावर्ट्स युद्धस्त्रिसे इंग्लैंड को लैंट तो उनका पहलेसे भी अधिक सम्मान कर उन्हें गार्टर और अर्ल की उपाधिदी। श्रीमतींके शासनमें यह उपाधि सबसे पीछे दीगई क्योंकि आपकी मृत्युसे पूर्व दूसरे किसीको उपाधिदेने का अवसर नहीं मिला॥

युद्ध क्षेत्रमें वायल सैनिकों की सुश्रुषा और सेवा करने के लिये वीर इंग्लैंड की अनेक साहसी स्त्रियां ट्रांसवाल जानेको तैयार हुई। आपने विदाहोनेसे पूर्व

#### (१५६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र ।

टनको बुलाया और जब वे विदाहुई तब आपने कहािक—"तुम्होर सुकार्य, देशसेवा और साहसको देखकर मेरा हृदयभी तुम्होर साथ जायगा" जबतक आपके सम्यमें ट्रांसवाल के युद्धसे घायल हो २ कर विटिशसेना लौटती रही आप कई बार उन्हें देखने और समाश्वासन करने के लिये नेटली और उलािबक अस्पतालों को गई। वहां दुःखित सैनिकोने बृद्धमाता है हाथसे गुलदस्ते पाकर बहुत कुछ आरोग्यता पाई। और लंडन नगर की ओरसे दी हुई वालंटियर सेना जब वहां से लौटी तब श्रीमतीने उसके स्वागत के हर्षमें अपने दीहित्र की मृत्युको एक दिन छिपाकर यह दिखला दिया कि में प्रजाके सुख दुःखको अपने सुख दुःखसे अधिक समझतीहुं॥

इंग्लैंड वालोंके ट्रांसवाल के बोरों से युद्ध करने और उन्हें घर बैठे सतानेको आयेलेंड वालों ने बहुतही बुरासमझाथा और वे प्रकट रूपपर राजद्रोहकी बातें करने लगेथे । उन लोगोंका कोच यहां तक भड़काथा कि उपद्रव होजाने का सम्भव था किन्तु आयेलेंड की सेना संग्राममं बहुत वीरताके साथ लड़रही थी। ऐसे अवसर पर श्रीमतीने स्वर्गवाससे कुछ मास पूर्व आयेलेंड जानेका मनसूबा किया। मंत्रियोंने इसकांपसे आपको रोका परंतु श्रीमती को निश्चय था कि मेरे मुख कमल का अवलोकन करते ही आयेलेंड वाले ठंढे पड़ जायेंगे। श्रीमतीने हर्ष पूर्वक आयेलेंड की यात्राकी। यह यात्रा बहुत वधें बादहुईथी। प्रजा माता के मुख कमल के दर्शनकी बड़ी उत्सुकथी। दर्शन करते ही सारे दु:खदर्द और कुत्सित विचारोंको विलक्तल भूलगई और श्रीमतीका बहुतही भक्ति पूर्वक धूमधाम के साथ स्वागत किया। वहांसे चलते समय श्रीमतीने आयलेंडकी प्रजाके नाम एक पत्र लिखा। उसमें लिखा कि " में तुम्हारी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुई हूं और आयरेंड की अंतिम यात्रा मुझे सदा स्मरण रहेगी।" इसपत्र को पाकर वहां वालोंको बहुत हर्ष हुआ।

मथम भाग। (१५७)

# वृद्धा महारानी ।



#### अध्याय ६१.

#### महारानीकी अंतिम बीमारी ।

बासठ वर्षके निरंतर परिश्रम, वृहत् साम्राज्यकी चिन्ता, पुत्र पौत्रादिकों के वियोगका शोक और वृद्धावस्थाके कारण श्रीमतीका शरीर अनुमान एक वर्षसे अस्वस्थया । अनेक वर्षेसि आपके आंखोंमें पीडा रहा करतीथी । डाक्टरोंकी भयथा कि कहीं आंखें जाती न रहें। एक वर्षसे मंदािश और अज्ञिक्त बढ़ चलाथी। दढ और विशाल शरीर सुख गया था। महलमें इधर उधर फिरना भी पायः पहिये वाली कुरसी द्वारा होता था। थोड़े मास पूर्व आपने जी लग नेके लिये जब यूरोप यात्राका विचार किया तब डाक्टरोंका माथा ठनका था । उन्हें इसी यात्रामें आपके शरीरपतन होनेका भयथा किन्तु उन्होंने आपका हृदय न दु:खोनकी इच्छासे श्रीमतीको चारण नहीं किया था । किसी न किसी नहोने से यूरोपकी यात्रा रोकी गई परन्तु आपने अस्वस्थ शरीरसे ही आयर्लेंड की यात्राकी । यात्रामें किसी प्रकारका विघ्न न हुआ किन्तु लौटने के बादसे ही स्वास्थ्य अधिक २ विगड़ता गया । डाक्टरोंने काम काज बंदकर एकान्त वासकी सम्मति दी परंत उस समय तक किसीको यह भय न था कि आप की मृत्यु होजायगी। १९ जनवरी शनिवारकी सरकारी गजटेंग प्रकाशित हुआ कि " गत वर्षसे श्रीमतीकी शक्ति बहुत घट गई है। उनके चित्त की जो अनेक वातोंका कष्ट हुआ है उससे उनके श्रीरकी रक्तवाहिनी धमनियां निबल पड गई हैं इसलिये श्रीमतीके डाक्टरोंने यह उचित समझाहै कि आप कामकाज छोडकर विश्रामलें। "इस समाचार को पाते ही लोगोंको चिन्ता उत्पन्न हुई। इस अवसरमें श्रीमतीकी भोजनपर राचि और क्षुधा विगड्गई थी । जो लोग गत ८० वर्षसे आपके स्वास्थ्यको देखरहे थे उनको बहुत भय हुआ । क्योंकि वे ना-नते थे कि आपके लिये ये दोनों बातें बहुत भयानक हैं । शरीरकी अशक्ति के कारणही आप लार्ड रानर्ट्स से अधिक देर तक नातचीत नहीं करसकी थीं। अंतिम वर्ष में ऐसा कोई दिन नहीं जाताथा जब ट्रांसवास युद्धकी चर्चा न हो। युद्ध में बीर अंगरेजोंकी मृत्युसे आपको बहुत खेदहोताथा और सुनते ही श्रीमती की आंखों में से आंसू बहने लगते थे। श्रीमती प्रति रविवार और ईसाइयोंके प्रत्येक त्योहारको गिरजे में अवश्य जाया करती थीं । १ जनवरीकी पार्थनामें भी आप संयुक्त हुंइ थीं । १५ जनवरी को आप गधेकी गाड़ीमें बैठकर

## (१६०) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

आसवर्न के राजमहलके वागमें वायसेवनके लिये निकली थीं । परंतु २१ जनवर्रासे आपकी स्थिति विलक्ल विगडगई। रोगोंके वल पकडनेसे वेचैनी वढी । गठियाने जोर वांधा । खाना पीना पायः वंद होगया । वेचेनी वढगई और पल२ पर श्रीमती के लिये भय बढ़ने लगा। श्रीमतीके स्वास्थ्यकी प्रजाको सचना देनेके लिये घंटे २ में विशेषपत्र ( Bulletin ) प्रकाशितहुए और विजलीकी चमक की तरह तार द्वारा श्रीमती की भयंकर वीमारीके समाचार त्रिटिश साम्राज्य क्या वरन दुनिया भरमें फैलगये । श्रीमती की चिन्तामें लोगोंने कामकाज कम करदिया । जहांदेखी वहीं इसवात की कानाफूसी होनेलगी । राजमक्तप्रजाने गिरजे, मंदिर और मसजि-दोंमें जा २ कर श्रीमती की आरोग्यताके लिये ईश्वरसे प्रार्थनायें की । नानीकी वीमारीके समाचार सुनकर जर्मनीसे सम्राट् द्वितीय विलियम दौडे्हुए लंडन आये । आस्वर्नसे जाकर श्रीमती की मृत्युके पूर्व शनिवारको युवराजने अपने भानजे जर्मनसम्राट् का स्वागत किया । वह इस समय नानी की वीमारीमें आयेथे इसलिये उन्होंने स्वागतमें कुछभा धूमधाम न करनेदी । और उतावले चलकर श्रीमतीके पास जापहुँचे । श्रीमतीने उनको पहुँचानकर अपने निकट विठलाया परंतु टुटेफूटे संभाषणके अतिरिक्त अधिक बातचीत नहीं की श्रीमती की अशक्ति और भी बढगई और राजकटंबके सब स्त्री परुषोंने आपके पास निरंतर रहना आरंभ किया॥

मंगलवारको मध्याहके पश्चात् आस्वर्नमें उपस्थित रहनेवाले मनुष्योंने जान लिया कि समय निकट आपहुँचाहै। महलके फाटकपर लोगोंकी बहुत भीड़ इकडी होगई। विशेषता यहथी कि इस भीड़में देश प्रदेश और परराज्योंके समाचार पत्रों के संवाददाताओंकी संख्या अधिकथी। तीन मदरासी जो इंग्लैंडके उत्तरभागमें व्याख्यान देतेथे इस समाचारको पाकर महलके फाटकपर पहुंचे और रानीके मुन्शी से बातचीतकर श्रीमतीके अंतिम दर्शन का सौभाग्य पाप्तकरसके। चार बजे तक लोगोंकी आशा भंग नहीं हुईथी। जो महलके भीतरसे आता वह यही कहताथांकि "स्थिति विगड़ी नहींहै।" किन्तु एकाएक चार बजे महलमेंसे " जहाज़ डूबने" का शब्द आया। सुनतेही भीड़में सन्नाटा छागया। लोगोंके पैर थरथराने लगे। हृदय दु:खसे उमड़ आया। इतनेहीमें महलकी पुलिसके अफसर मिस्टर चार्लेस फ्रेजरने आकर रोते २ कहाः—

"मुझ परम खेदहै कि महारानीका साढे छः बजे देहान्त होगया।"

इस वजपात्से भीड़को जो शोक हुआ उसको प्रकाश करनेकी लेखिनीमें शिक नहीं है। उसीसमय सरकारी गजटके विशेषपत्रमें प्रकाशित हुआ:—

आस्वर्न राज प्रासाद २२ जनवरी ६॥। बजे,

सायंकाल ।

श्रीमती रानीका ६॥ बजे सायंकालको देहांत होगया। उस समय आपंके पुत्र पौत्रादिक समस्त राजकुंद्रब उपस्थित था? ॥

#### अध्याय ६२.

## महारानीकी मृत्यु और संसारमें शोक ।

इस ख़बरके पातेही नगरका बाज़ार खटाखट बंद होगया। आठ बजेसे पहले २ लंडन जन जून्य दिखाई देने लगा। लोगोंके हदयमें केवल एक ही बातसे संतोष होता था। वह संतोष असाधारण नहीं था। जिनको अपने आत्मीय वर्गमेंसे किसीकी मृत्युके देखनेका काम पड़ाहे वे अच्छी तरह जानते हैं कि मरने वालेके अंत समयके कष्टको देखकर उसके प्यारेंको कितनी व्याकुलता होती है, अपने परम प्रिय संबंधीके मरनेके समय अपने दुःखको मूलकर वे क्यों कर कहने लगते हैं कि इस कष्टसे तो छूटना अच्छा है। परंतु यह बात श्रीमतीको मोगनी न पड़ी। शरीरकी अशक्ति और किंचित् पीडाके सिवाय आपको कुछ दुःख न हुआ। "अनायासेन मरणम् विना दैन्येन जीवनम्। "इस लोकोक्तिके अनुसार एक देवताकी तरह पुण्य पुरुषके समान विना कष्ट प्राण प्रयाण कर गया। श्रीमतीका शव कई दिनेतिक मृत्यु मंदिरेमें रक्खागया और दीन किसानसे लेकर बड़ेसे बड़े अमीरतकको आकर दर्शन करनेकी वर्तत्रता दीगई। और सदाकी तरह उन दिनोंमें भी श्रीमतीके शवके पास भारतवासी सेवकोंका पहरा रहा।

इस मृत्युसे येट ब्रिटेनकी प्रजाको जो शोक हुआ उसका अनुमान छंडन नगर के प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र "टाइम्स" के छखसे होताहै । 'टाइम्स'वहांपर वड़ा प्रभावशाली पत्रहै। उसकी सम्मति प्रजाकी वास्तिवक सम्मति समझीजाती है। उसने छिखाहै कि—"यद्यपि इंग्लैंड राज्यके नियमोंसे बढ़कर रानीने कभी पैर नहीं रक्खा किन्तु वह अपने कर्तन्य पालनमें कभी विमुख न रहीं। वह ब्रिटिश जातिकी प्रधान न्यायाधीश बनकर सदा काम करती रहीं और जब कभी

#### (१६२) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

आवश्यकता हुई उन्होंने अपने राजत्वके पदके अनुसार मंत्रियोंको अनुचित कार्यसे रोकनेमें ब्रुटिनकी । भीतरी और बाहरी बखेड़ोंके समय यदि उनकी नेक चलनी और योग्यता सहायक न होती तो अनेक बार उपद्रव होना संभवथा । यूरोपके राजनैतिक विषयोंमें उनका कितना प्रभाव था । इस वात की साक्षी केवल इतिहास ही दे सकते हैं परंतु हमें इसके वहुत प्रमाण मिले हैं कि जिनमें उन्होंने देश और देशांतर के टंटे बखेडे मेटनेमें बहुत सेवाकीथी । वह सेवा इतनी वढ़कर थी कि अव उनके न होनेसे हमारे सामा-ज्य और हमारी जातिकी स्थिति औरकी और हो जायगी। शक्ति, उन्नति, सुख, ज्ञांति और प्रजाकी वृद्धि जो उनके प्रारव्धसे, उनके दीर्घ जीवनमें प्रनाको पाप्तहुई वह अनंतहै । और इसकारण इतिहासके पृष्ठों पर विक्टोरिया का सुवर्ण नीवन सदा अंकित रहेगा जिनकी मृत्युपर आज हमको परम, परम शोक है ।" यह समाचारपत्रोंकी सम्मति की वानगी है किन्तु इस संवादको पाकर बेटब्रिटन और आयर्लिण्ड की प्रजाको जो जोक हुआ उसे विलायती पत्रोंने अकथनीय वतलायाहै । उनका कथनहै कि समग्रदेश उससमय शोकसागरमें निमन्न था। इसके चिह्न सर्वत्र दिखलाई देते थे। झंडे आधे झुकाादिये गयेथे, लोगोंन काले वस्त्र धारण किये, व्यापार और राजकीय कार्य पूर्ण रूपपर बंद रहा । प्रत्येक नग-रके लाईमेयर, जज और प्रभावज्ञाली पुरुषों की प्ररणासे महती सभायें एकत्रि-तकर शोक प्रकाशित किया गया और राजकदंव की सेवामें सहानुभातिसूचक तार वा पत्र भेजेगये। यही दशा श्रीमतांके वृहत् साम्राज्यके प्रत्येक नगर और याम की थी। यावत् उपनिवेशोंसे इसी प्रकारके समाचार आतेथे।

फ्रांस बहुत कालसे इंग्लेंड का कटर शत्रु है । ट्रांसवाल युद्धमें इंग्लेंड का अनुचितकार्य मानकर वहांकी प्रजान महारानी और युवराजके चित्रोंका अपमान कियाथा और लोगों के ऐसे२मिलन विचार देखकरही श्रीमती तथा युवराजने थोंड़ मासपूर्व फ्रांसकी यात्रा वंद रक्खी थी किन्तु इस दुःखदायिनी घटना के समय एकस्वरसे फरांसीसी लोग श्रीमतीके गुणोंका गान करने लगे। वहांकी गवनमेंट की ओरसे विदेशीय विभागके मंत्री एम् डेलकासी और अन्य मंत्रि-वर्ग प्रेसीडेंट वालडेक रोसियोको लेकर विटिशराजदूतके पासगय और जो न जासके उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजकर मान्यवर मिस्टर माइकल हर्वर्ट विटिश राजदूतसे शोक प्रकाशित किया। फ्रांसकी प्रजाके विचार पैरिस के प्रभावशाली पत्र 'फिगेरा' से विदितहोते हैं। उसने लिखाहै कि—"इस प्रभावशालिनी रानी के साथ ही एक दीर्घ कालीन और वैभव सम्पन्न शासनका अंत होगया और

एक सद्गुण सम्पन्न व्यक्ति उठगया । रानी विक्टोरिया की मृत्युसे विटिश सामाज्य की ४० करोड पजाको ही केवल शोक नहीं हुआ है किन्तु यूरोप और यावत सभ्यसंसार इससमय ज्ञोकमें निमन्न है । संसारमें जितनी जातियों की ब्रिटिशके साथ मित्रता है उसमें से फ़ांस सबसे बढकर ज्ञोक हुआ है। हम उन्नीसवीं ज्ञातान्दिकी परम विभव ज्ञालिनी रानीकी समाधिपर प्रतिष्ठा पूर्वक शिर झकाते. हैं और अपने शोकको विटिश लोगोंके शोकमें संयुक्त करतेहैं । अब जिस व्यक्तिने ब्रिटिश सामाज्य का शासन अपने हाथमें लिया है वह प्रजापिय, पीतिपात्र और मिलनसार मनुष्य हैं।" फरांसीसी पत्रों में " मैटिन " बिटिश नीतिका खंडन करने में बहुत प्रसिद्ध है टसका कथनहै कि "विक्टोरिया अब संसार में नहींहै। उनकी बृद्धावस्था, उनके उत्तम कार्य और प्राचीन राजाओं के समान उनके सुशासन की जो प्रतिष्ठा थी उसका अंत आगया। यह कहना अनुचित नहींहै कि उनकी मृत्युसे संसारमें वहत लौटफेर होगा । और बढ़ी २ घटनायें होंगी । विस्मार्ककी मृत्य इसके सामने कुछ नहींहै। थोड़े ही दिनों में मालूम हो जायगा कि इस राजसी समाधिन क्या २ करडाला । हम जानतेहैं कि ६४ वर्षके राज्यमें ग्रेट बिटेन की बहुत कुछ उन्नति हुई है। "यदापि यहसंवाद रूसकी राजधानी संट-पीटर्स वर्ग मे २३ जनवरी को ही पहुंचगया था किन्तु प्रकाश उसका दूसरे दिन हुआ था। राज्यके झंडे आधे गिरा दिये गये और सेनाध्यक्ष, मंत्रिगण और राजकुदंबके अनेक लोगोंने बिटिश दूतके पास जाकर सहानुभूति प्रकटकी थी । वहांके समाचार पत्रोंने अपने कालमोंके काले बार्डर लगाकर इस शोकको प्रकाञित किया था । और इस प्रसंगपर कितनेही पेपरों ने श्रीमतीका चित्र भी छपाथा । जर्मनी के सब पत्रों ने मुख्य लेखोंमें इंग्लैंडका इतिहास छापा और महारानी का जोक बड़े मतिष्टित ज्ञान्दों में लिखा। यद्यपि उन लेखों में दक्षिण एफिका के युद्ध के विषयमें महारानी के शासनकी निंदाकी गईथी किन्त उनके लिये बहुतही प्रशंसा थी। और जहां २ पर निंदा की गई वहां अमात्य वर्ग को दोषी बतलाया गयाथा । बर्लिनके सरकारी गजटमें जर्मन सम्रादकी ओरसे आस्वर्नसे २३ जनवरी की लिखी एक आज्ञा मुद्रित हुईथी जिसमें लिखा था कि-"मेरी प्यारी परम प्रतिष्ठित सदास्मरणीया नानी विक्टोरिया ग्रेट ब्रिटेन और आयर्छेंडकी रानी तथा भारत वर्षकी महारानी का देहान्त होनेसे मुझे और मेरे कटंबको परमञ्जाक हुआ । मुझे भरोसाहै कि मेरी सेना मेरे इस असह्य कष्टमें साथ देगी और इसीलिये में आजा देताई कि मेरी सेना के

## (१६४) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

समस्त अफसर लोग चौदह दिन तक श्रीमती का शोक पालें। श्रेट विटेनकी रानीके नामकी जर्मनीमें फर्स्ट्रेट्रगून सेनामें तीन सप्ताहतक शोक मनाया जाय और इनमें से प्रथम तीन दिन सेना और सर्व साधारण दफ्तरोंके झंडे आधे झुके रहें।"

वेलिजियमके समाचार पत्रों ने काल वार्डरके साथ विशेष पत्र मुद्रित किये। वहां नाटक वंद रक्खेगये, झंडे आधे गिराये गये और प्रजाने बहुत शोक किया। हालैंड, इटाली, स्पेन, यूनान, डेनमार्क, आस्ट्रिया और यूरोपके सबही देशों में कस, फ्रांस और जर्मनी की तरह शोक मानागया। पूशियामें चार सप्ताह, सेक्सको वर्गमें छः सप्ताह, पुर्तगालमें एकमास, रोमेनियामें दशसप्ताह, सेक्सनीमें तीनसप्ताह स्पेनमें तीनसप्ताह, आस्ट्रिया हंगेरीमें एकमास, मोंटनेशोमें तीनसप्ताह, बलगेरिया में चार सप्ताह, इटालीमें दो सप्ताह, बलजियममें आठ सप्ताह, डेनमार्कमें १४ फरवरी तक, वेडनमें तीनसप्ताह,स्वीडनमें तीन सप्ताह और कसमें तीनमासतक राजरीतिपर शोक रहा॥

यह संवाद जिससमय न्यूयार्क ( एमेरिका ) में पहुंचा सायंकालके ६॥। वजे थे। समाचार पत्रेंकि कार्यालयोंके द्वारोंपर उस समय बडीभीड इकट्री हो रहीथी। सुनतेही लोगोंने व्यापार वंद करदिया । सरकारी मकानोंके झंडे आधे गिरादिये गये । एमेरिकाकी राजधानी वाशिंगटनमें समाचार पातेही ब्रिटिश दूतसे वहां के मंत्रिमंडलने सहानुभति प्रकाशित की । प्रजातंत्रक समस्त मेंवरोंकी सभा इकट्री होकर प्रेसीडेंट मेकिनलीने राजासप्तम एडवर्डको सहानुभाति सूचक तार दिया । इस अवसरमें वहां एक घटना हुई । म्यूनिसिपोलेटीके " सिटीहाल " पर जो झंडा उहरहाथा उसको नगरके लार्डमेयर बेनविकने न झकानेदिया। यहांतक कि प्रेसीडेंट मेकिनलीने भी उनको समझाया परंतु उन्होंने यही कहा कि " एमेरिकाकी गवर्नमेंटने जब हमको बोर जनरल जूबर्टकी मृत्युके समय झंडा न उतारने दिया तो अवभी हम न झुकावैंगे 11 इसबातसे लोग उनपर बहुत अपसन्न हुए परंतु उन्होंने अपना हठ न छोड़ा। यह घटना न्यूयांककींहै। वहां 'ट्रिव्यून' बहुतप्रभावशाली पत्र समझा नाताहै । उसने प्रथम पृष्ठपर श्रीमतीका चित्र देकर बहुत विस्तार पूर्वक उनका और नवीन राजाका चरित्र प्रकाशितिक-या और चीनके वांशिंगटन स्थितप्रतिनिधिने उसपत्रको लिखाकि-"विक्टोरिया बहुतही वृद्धार्थां । उनके दीव जीवनका मैं बहुत आदर करताहूं । ईश्वर उनके अनेक गुणोको जानताथा । जो सम्मान माताकी माताओं और पिताओंकी माताओंका करना चाहिये वही विक्टोरिया रानीके लिये उपयुक्तहै । उनके न्याय और सरलताकी इतिहास वेनाओंमें वड़ीप्रतिष्ठा होगी ।" एमेरिकाके समाचार पत्र वडे स्वतंत्रहें । वहांके प्रेसिडेंटके विषयमें लिखते समयभी कभी दो तीनपृष्ठ से अधिक नहीं लगातेहैं किन्तु प्रभावशाली "ट्रिब्यून" ने सातपृष्ठ में महारानी की प्रशंसा की ॥

#### अध्याय ६३.

## महारानीकी समाधि।

श्रीमतीका देहान्त २२ जनवरीके सायंकालको हुआ था किन्तु समाधि दी गई २ फरवरी ज्ञानिवारको । उनका ज्ञव २७ जनवरीको संदूकमें रक्खा गया। उसके ऊपर हारोंसे जड़ा हुआ श्वेत साटिन मंढाथा और उस पर राज मुकट और श्रीमतीके पदक जो उनको भिन्न २ राज्योंसे मिलेथे रक्ले हुएथे। जब-तक समाधि न हुई लंडन नगरके गिरजोंमें महारानीकी आत्माको ज्ञांति मिल-नेके लिये प्रजावर्गन प्रार्थनाकी और राज कुट्रंबके सब लोग शबके पास बैठ-कर प्रार्थना करते रहे । ७ फरवरीको आस्वर्नके राज भवनसे महारानीकी स-वारी निकली । उनका संदक तोपकी गाहीमें रक्खा गया । उसे आठ घोड़ोंने खैंचा । संदुकके साथ २ सैनिक वरदीपहने नवीन सम्राट्, जर्मन नरेका, डचूकं आफ् कनाट रहे और इस अवसर पर फ़ांसका प्रतिनिधि, बेलिजियम, यूनान और प्रतेगालके राजा संयक्त हुए। जिस समय श्रीमतीको जहाजपर चढाया गया सलामीमें टनेक वयकी सूचनाके लिये ८१ तीपें चलाई गई। इस समय विदेशी राज्योंके सात सैनिक जहाज जिनमें एक फ़ांसका था उपस्थित थे। सब मिलाकर साठ जहाज श्रीमतीकी नौकाके साथ चलतेथे। जहाजसे उतार कर अब जिस समय लंडनके गिरजेमें लेजानेके लिये भूमिपर लाया गया उसके आगे सेनाको लिये हुए लार्ड रार्वट्स और नवीन सम्राट् जर्मन नरेश तथा वि-देशी राजा पीछे चले। उस समयका दृश्य ब्हतही हृदय द्रावक था। इस अवसर पर स्यामके राज्कमार और सीलोन, हांगकांग मलाया और लाब-आनके प्रतिनिधि सर सेसिल क्वीमेंटीभी आएइंचे थे। श्रीमतीको देखकर प्रजाका हृदय भर आया । लोगोंकी आंखोगेंसे आंसू बहने लगे और सबंहीने पुकार २ कर महारानीकी पशंसाकी । इसके बाद सन्नाटा छागया । लाखों मनुष्योंकी भीडको फाइती हुई महारानीकी अंतिम सवारी रमशानमें पहुंचाई

## (१६६) महारानी विक्टोरियाका चारित्र।

गई । मार्गमें मेमोरियल गिर्जिमं प्रार्थना करने वाद जिस समय श्रीमतीका शव फ़ाग मोरमं पहुंचा सेनाने मार्गके दोनों ओर सफ वांधकर अंतिम सलामी ली। इसके अनंतर जो किया हुई वह प्राइवेट थी इसिलये राज कुटुंवेक सिंवाय वहां कोई उपस्थित न हो सका। वहां पहुंचने पर पाद्रियोंने ईसाई धर्मके अनुसार धार्मिक महारानीकी अंत्येष्टि कियाकी। फिर श्रीमतीका शव उनके पतिकी कवरके निकट रक्खा गया। श्रीमती की आज्ञासे उनकी प्यारी अंगूठी जो साठ वर्ष पूर्व अपने पतिकी ओरसे उन्हें प्रथमभेट मिलिथी उनकी अंगुलीमें पहनाकर उनके शवके साथ रक्खीगई। यद्यपि यह अंगूठी बहुमूल्य नथी परंतु श्रीमतीका उसपर इतना प्रमथा कि पांच मिनटका वियोगभी आपको सहन नहीं होताथा। इनकी अंत्येष्टिकियामें कुल ३५॥ हजारपेंडका व्यय कूतागयोहै। और क्वरेक ऊपर लैटिनभाषामें इसतरह ख़ुदवायागया:—

यहां परमपावित्र, शक्तिमती, और सर्वोच्च रानी

## विक्टोरिया

धर्मकी प्रथम रक्षका, ग्रेटब्रिटेनकी रानी और भारतवर्षकी महारानी का शरीर रक्खाँहै।

## अध्याय ६४.

## भारतवर्षमें शोक और वाइसरायका व्याख्यान ।

श्रीमतीके स्वर्गवाससे तीनदिन पहले जबसे भारतवर्षमें आपकी वीमारीके समाचार पहुंचे छोटेसे लेकर बढ़े तकके घरमें यही चर्चाथी। हाट बाट गली दूकान और जहां देखो वहीं लोग श्रीमतीकी प्रशंसा करतेथे। हिन्दू, मुसलमान ईसाई पारसी अपने २ मंदिर, मसजिद, गिरजे और अग्निमंदिर में इकट्ठे हो २ कर श्रीमतीकी आरोग्यताके लिये प्रार्थना करने लगे। महारानी की बीमारी की चिन्ता, भिष्ठियत् प्रबंधका विचार और इसी प्रकारकी बातचीतमें लोगोंने मनभर कामकरना छोड़दिया। बढ़े नगरोंक दैनिक समाचार पत्रोंने विलायती तारोंसे श्रीमतीका

दिन २ विगडताहुआ स्वास्थ्य सुनाकर प्रजावर्गको चिन्तामें इवी रक्खाथा इतने हीमें २३ जनवरीका प्रभात हुआ । प्रथम दिन रात्रिके दो वजेकी आई हुई ख़वर अतिशीघ्रही सब नगरोंमें नहां २ तारघरहे पहुंचगई । अन्यत्र दूसरे तीसरे दिन पहुंची । विना किसी की प्रेरणांक व्यापारियोंने व्यापार वंद किया, दुकानदारों ने दकानें उठादीं और कार्यालयोंमं लुट्टीहोगई। जगह २ महारानी की दयाशी-लताकी पशंसा और उनकी मृत्युपर खेदके सिवाय किसी तरहकी चर्चानरही। जिन लोगोंने कभी श्रीमतीकें दर्शन नहीं कियेथे, जो नवीन शिक्षा न पाकर विटिश राज्यका प्रबंध पार्लियामेंट और महारानीके विषयमें भी कुछ नहीं जानतेथ उन्होंने भी महारानीको सराहा । उनके हृदयमें महारानी की वह दया नो श्रीमती समय २ पर भारतके अपराधियोंके प्राण बचाकर दिखाया करतीथीं, निवास कर रहीहै। उसीको यादकर दीनभारतवासियोनि आंसू वहाये । पुत्रको माताकी मृत्यु से जैसा कष्ट होताहै, छोटे बालक माके तनिकदेर हटने पर मा। मा। कहकर पुकारने लगते हैं, वैसेही अभागे भारतवासी शोकान्वित होगये । जिनलोगोंका पाषाणके समान हृदय था जो दूसरे के दुःखपर हंसा करते थे उन्हों नेभी देश माताकी मृत्युपर ज्ञोकाश्च से बस्त्र भिगो दिये। इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। वह साक्षात दयाकी मूर्ति थीं । जनर भारतवासियोंपर कष्ट पडता था वे श्रीमती तक अपनी गुहार पहुंचानेका प्रयत्न करते थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि माताके पास प्रार्थना न पहुंचनहीं से उनपर विपत्तिहै । श्रीमती समय २ पर अपने प्रेम संभाषणसे भारतवासियोंके मनको प्रशांत करती रहती थीं । एसी माताकी मृत्यु सुनतेही देशव्यापी शोक हुआ । छोटे से लेकर बड़े तकके हृदय में ममीहतहुआ ॥

शोकही शोककी चर्चामें एक सप्ताह निकलगया। २ फरवरी को महारानी की समाधिका दिन निकट आया। उसदिन प्रजाने अपनी इंच्छा से बाज़ार बन्द कर दिया। तेल और लवणभी मिलना किंठन होगया। भारत वर्ष में उस-दिन ऐसा कोई नगर न रहा जहां हड़ताल न हुईहो। पढ़े लिखे लोगों ने मिलकर स्थान २ पर सभायें की। अपढ़भी इन सभाओं में संयुक्त हुए। मंदिरों, मसजिदों और गिरजों में श्रीमतीकी आत्माको शांति मिलनेके लिये ईश्वरसे प्रार्थना की गई। उसदिन कलकत्ता और बंबईका अपूर्व दृश्य था। कलकत्ते के मैदानमें श्रीमतीकी मूर्तिके निकट सबही जाति और धर्मके मनुष्य इतने इकट्टे हुएथे कि पर रखनेको जगह नहीं मिलतीथी। चारों ओरसे "हरि

## (१६८) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

बोल २ १ का शब्द गूंजरहा था । अमीर गरीव सवही नंगेपैर हिन्दुओं के धर्मानुसार स्मशान भूमिके योग्य वस्त्र पहने इधर उधर फिरते और भीड़में घुस २ कर मूर्तिके दर्शन करनेका प्रयत्न करते थे उसिद्देन भारतवासी रंगिवरंगे वस्त्र पहनना भूल गये थे। भीड़में श्वेतके सिवाय और रंग कम दिखाई देताथा। यही दशा वंबईकी थी। हजारों वरन लाखों मनुष्य श्रीमती की मूर्तिक पास इकट्टेथे। लोगोंने अपना हार्दिक प्रेम प्रकाशित करनेके लिये मूर्ति-पर भूलोंके हार चढ़ायेथे। उस दिनकी भीड़को मूर्तिके पाससे हटानेमें पुलिस भी असमर्थ थी। जिस समय गिरजेसे लोटकर वंबईके गवर्नर लाई नार्थकोट वहां आये प्रजाका आन्तरिक प्रेम देखकर छक्क होगये। देशी रजवाड़ोंमें सर्वत्र शोक सूचक सभायें, शोकके वस्त्रोंका धारण करना, अंगरेज़ी रीतिके अनुसार तोपें दागना, उत्सवकी बंदी और राजधानियोंमें हड़ताल हुई। जोधपुर नरेशने अपने भाई वेटे और कर्मचारियों सहित देश माताको वास्तविक माता मानकर हिन्दू धर्मकी रीतिके अनुसार तालाव पर सूतक निवृत्तिके लिये स्नान किया। उस अवसरमें मुसलमानोंका कोई धार्मिक त्योहारथा परंतु मुसलमान राजाओंने किसी प्रकारकी ध्रमधाम न की ॥

अंगरेज़ अफसरोंने उसदिन गिरजेमें स्थानीय अंगरेजोंके साथ नमाजें पढ़ीं। वाइसराय और वंगाल के लिफ्टनेंट गवर्नर कलकत्तेमें और अन्य स्थानीय गवर्नर अपनी राजधानियोंमें राजरीतिपर इस प्रार्थनामें संयुक्तहुए । वाइसराय ने सरकारी कर्मचारियोंको आज्ञादी और अन्य बिटिशपजासे अनुरोध किया कि सवलोग ६ मार्च तक पूरे और १७ अपरेल तक आध शोक सूचक चिह्न धारण करें। उपाधि वितरणके लिये कलकत्ते में जो राजाओं का एक छोटासा द्वार होने वालाया वह वंद रहा और उससमय देशभर में एक साथ शोकके वादल छागये॥

भारतवासियों के हृदयमें श्रीमतीकी मृत्युसे कितना शोक हुआ उसका अनुमान २५ जनवरीं के 'पायोनियर' से होता है। उसने लिखाथा कि "भारत वर्षन के सब भागोंसे, हमारे समस्त संवाददाताओं की ओरसे और अधिक तर उन लोगों की ओरसे जिनका कभी हमने नाम तक नहीं सुना है इतने तार आ रहे हैं जिनसे हमारा दफ्तर भरा हुआ है। इस समय देश भरमें शोक छा गयाहै। इस साम्राज्यने शोक प्रकाशित करने के लिये गवर्नमेंटके अनुरोधका मार्ग प्रतीक्षण नहीं किया है किन्तु प्रजाके हृदयमें सचा दुःख है और उसी को वह इस

तरह प्रकाशित कर रही है। "यह संवाद २५ जनवरीका है। भारत वासि-योंके शोककी बानगी 'पायोनियर' जैसे पत्रमें प्रकाशित होना ही बास्तविक शो-कका गांभीर्थ बतलाये देता है। दूसरा प्रमाण भारत वर्षके वाइसराय लार्ड कर्जन (बैरन कर्जन आफ् केडस्टल) का व्याख्यान है जो उन्होंने १ फरवरीको भारत गवर्नमेंटकी व्यवस्थापक सभामें दिया था। उसका सार यह है:--

"ग्रेट विटेनके मुक्टने हमको इस सभामें उपस्थित होकर भारत वासियोंकी भलाई के लिये आईन बनानेकी शक्ति दी है। उस मुकटको एक शताब्दिके दो तृतीयांश वर्षेतिक धारण करने वाली भली महारानीके लिये जो वहत वर्षेा-तक सजासन कर प्रशंसा पाप्त करनेके बाद सिधार गई हैं कृतज्ञ होनेको आज हम यहां इकट्टे हुए हैं। ऐसी प्रतिष्ठित, बुद्धिमती, पवित्र और निर्दोष रानी ( राजकर्त्री ) ब्रिटिश राज्यमें कभी उत्पन्न नहीं हुई थी। भारत वर्षने भी उत-के समान कोमल हृदया, उदार, न्यायी और अपनी यावत् प्रजाको, चाहे वह किसी जाति और देशकी क्यों नही, पत्र सम लालन पालन करने वाली महारानीको असंख्य वर्षेमिं देखाथा। भारतके देशी राजाओंको ऐसी शुद्ध हृदया महारानीके होनेका गर्वथा और भारतकी यावत् पजा इनमें माता और रानीक संयुक्त गुणोंको देखती थी । सरकारके सेवक चाहे जहां नियुक्तहों उनसे आजाथी कि वे प्रजाकी रक्षाकरैं और उनके आदर्शपर चलें। भारतविषक ज्ञासनमें उन्होंने जो सकार्य कियेथे उनके कहनेका आज अवसर नहीं है। क्या भारतके ज्ञासन और संबंध का यावत् रहेख, सन् ५८ के मिसद्ध दिंदोरे में जो हमारे लिये स्वर्णाझर युक्तने-ताहै, नहीं हैं ? इतिहासों मे राजाओं की पशंसा करने की चालहै । ऐसा हम विजेता, न्यायी, पराक्रमी और साधुओंके विषयमें पढते आयेहैं । परंतु इस जगह प्रशंसामें अत्यक्ति का नामतक नहीं है। श्रीमती अपने पतिके लिये उत्तमका विशेषण दिया करतीयीं वही उनके लिये उपयुक्तहै । यदि उनके राज्यमें कुछ दोष हो वा कभी टनेक शासन की निन्दा हुई हो तो उसका कारण श्रीमती नहींथीं। वह सर्वीपरि थीं । उन्होंने प्रत्येक मनुष्येक मनपर अपने गुण अंकित करदियेथे । आजदिन भारत वर्षमें जैसा सचा शोकहै वैसा ब्रिटिश राज्यमें कहीं नहीं है। गत दश दिन में मेरे पास भारतवर्षकी अनेक जातों और अनेक मनुष्योंके इतने तार और

## (१७०) महारानी विक्टोरियाका चारित्र ।

पत्र आयेहें जिनका हरसा लगाहुआ है । इस समय भारतवर्ष शोकमें डूबरहाँहै। समाचार पत्रभी इस बात का पूरा प्रमाणहें कि लोगोंको हार्दिक दुःखंहै। हमें केवल उनकी मृत्युपर खेदही नहींहै बरन गर्वभाँहै। उनका शासन एक शताब्दिक चार पंचमांश को पहुंचकर अन्य राजाओंके शासन कालसे बढ़ निकलाया । परम युद्धावस्थामें अन्त तक वह प्रम और वृद्धि के लिये सदा युवतींक समान काम करतीथीं। उन्हें राज्य ओर प्रजाके लिये कोई कार्य करना शेष नहीं रहाथा । और न किसी प्रकारके वेभवमें न्यूनताथी । उन्होंने येट ब्रिटेनके साथ भारत वर्षको जोड़कर उस राज्यको जगत् प्रसिद्ध करिदयाथा। केवल ब्रिटिश राज्यमें ही क्यों वरन संसारभरमें यदि कोई व्यक्ति महारानी के समान गुण रखने वाला वीसवीं शताब्दिमें जन्मधारण करे तो संसार का सौभाग्य समझना चाहिये। मैं आज इसी लिये इस कोंसिलमें कुछ काम नकर इसे एक सप्ताह के लिये बन्द करता हूं।"

श्रीमान्के व्याख्यानसे महारानी विकटोरियोक सच्चे गुण और भारत वासि-योंके हार्दिक शोक का बोध होताहै। भारतवासियोंके लिये वाइसरायक वाक्य एक सनद के समानहें। उन्होंने सन् ५८ के ढिंढोरे को जो अपना नेता बतला याहै वह भी ध्यान देनेयोग्यहै। भारतवासियोंके शोकपर श्रीमान् नवीन सम्राट्ट सप्तम एडवर्डने जो धन्यवादिया उसका उल्लेख इसीपुस्तक के अंतमें उनके चरित्रमें किया गयाहै॥



# मथम भाग। (१७१)

# भारतीय सेवक सहित महारानी ।

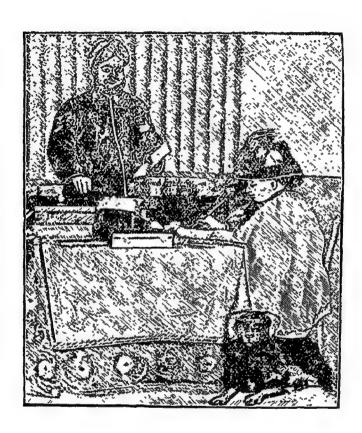

#### अध्याय ६५.

#### महारानी पर भारतकी प्रजाका प्रेम ।

जिन महारानीके भारतवासियोंने कभी दर्शन नहीं कियेथे, जो भारतीय प्रबंधमें कभी हाथ नहीं डालतीथीं और जिनकी पार्लियोमेंट और मंत्रिमंडलमें भारतका एक भी प्रतिनिधि नहीं है उनपर भारतवासियोंका इतना प्रेम क्यों-था जिनके स्वर्गवास होनेपर यहां वालोंने इतना ज्ञोक क्यों किया और जिन्हें इस देश बाले देवीके समान क्यों समझतेथे ? चरित्रके अंतमें इन बातोंपर भी विचार होना आवश्यक है। इंग्लेंड के राज्यप्रविधेक अनुसार राजाकी प्रविधेक भीतरी कार्मोंमें हाथ डालनेकी सत्ता नहीं है। राजाकी सम्मतिक पितकुल यदि पार्लियामेंट और मंत्रिवर्गका काम होतो वह दोनोंको बदल सकता है किन्त उनेक किये हुए कामोंमें हाथ नहीं डाल सकता है। भारत प्रवंधका संघटन विचित्र है। ब्रिटिश टपनिवेशोंके निवासियोंकी पुकार पार्लियामेंटमें पहुंचने का मार्ग है किन्तु भारतकी ओरका एक भी प्रतिनिधि नहीं है। इस कारणसे श्री-मतीके कानतक देशकी सची दशा पहुंचानेका कोई उपाय नहीं था। इतना होनेपर भी जो बात आपके अवण गोचर होती थी उस पर आप अच्छी तरह विचार कर भारत वासियोंकी सहायता करती थीं । आपने देशियोंपर प्रेम दि-खलाने के लिये उस अवस्थामें, जब भारत वासी स्वर्गको प्रयाण कर जाते हैं और जो जीते हैं वे बिलकुल अशक्त होतेहैं, भारत वर्षकी मुख्य भाषा उर्द जो हिन्दी का एक कपान्तर है सीखी थी। आपको इस देशपर विशेष प्रकारका प्रेमथा इसीलिये इंग्लेंडमें वहांकी रीति भांति जानने वाले बढियासे बढिया सेवक विद्यमान रहते हुए भी वह अहमदखां और गुलाम मुस्तफा नामक दो सेवक सदा अपने पास रखती थीं । दोनों सेवक श्रीमतीके परम कृपापात्र हैं । श्रीम-ती अधिक अज्ञक्त होगईथीं इसिलिये येही आपको उठाने बैठानेका काम कर-तेथे। श्रीमतीकी समाधिसे पूर्व उनकी मरण इप्याका पहरा इन्हींको सौंपा गया था । दोनों सेवक मुसलमान थे । आपके पास कोई हिन्दू नहीं था । इस-का कारण यह नहीं समझना चाहिये कि उनको हिन्दुओंसे घृणाथी किन्तु उच्चवर्णके हिन्दू आपकी सेवा स्वीकार नहीं कर सकते हैं और नीच वर्णका र-खना श्रीमतीकी इच्छा और वहांके राज नियमोंके विरुद्ध था। श्रीमतीने उर्दू आगरा निवासी हाफिज अबदुल करीम साहबसे सीखींथी और अपने भारत

### ( १७४ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र ।

वासी सेवकोंके सिवाय आप राज कुमार ड्यूक आफ् कनाट और उनकी पत्नीसे भी जो बहुत काळतक भारत वर्षमें रहेथे प्रायः टर्टूमें वात चीत किया करती थीं।

जब कभी भारतवर्षपर अकाल, देशन्यापा रोग, रेल्वे दुर्घटना और पहाड़ टूटपडने आदिकी विपत्ति पड़ती थी श्रीमती दीन दुःखियाओं के लिये सहानुभूति प्रकाश करती और उनकी सहायताके लिये चंदा देनेमें सबसे अग्रणी बनतीथीं इसवातका ताजा प्रमाण सन्१९००ई० का अकाल और दार्जीलिंगकी दुर्वटना है। श्रीमतीको पति पुत्रोंके मरणका जवर कष्ट सहना पडा तव ही तव भारतकी प्रजाने आपके दुःखको अपना दुःख समझा और महारानीको " महारानी " की पद्वा मिलने तथा न्यूविली आदिके महोत्सवमें भारतवासियोंके हृदयका सञ्चा हर्ष देखकर श्रीमतीको इसदेशको प्रजाकी भक्तिका निश्चय होगयाथा । वह जानतीथीं कि भारतवासी सदासे राजाकी ईश्वर का विशेष अंश वा अवतार मानते आयेहैं और सन् ५७ के उपद्रवके वाद जव अंगरेज़ लोगोंके कोपा-नलकी ज्वालोमें इंग्लैंडके मंत्रिमंडल की नीतिमे पड़कर भारत वासी भस्महोना चाहतेथे उससमय पतिकीं सम्मतिसे आपहीने इस देशका धर्म बचाया था। सन् ५८ काढिंहेरा श्रीमतीकी इच्छासे ही लिखागयाहै। यदि उसमें आप उचित परिवर्तन न करतीं तो न मालुम भारत वर्षकी क्या दशाहोती। इसका वर्णन अन्यत्र होचुकाहै इसलिये यहां लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। श्रीमतीका सच-रित्र और वयोवृद्ध होनाभी उनपर भारत वासियों की पूज्य बुद्धिका कारणहै॥

श्रीमतिके भारतिमकी सबसे बढ़कर साक्षी आपकी "दिनचर्या (डायरी) ' है। इसमें श्रीमती नित्यकी घटना में लिखा करती थीं। यह अभीतक विलायत में प्रकाशित नहीं हुई है। छपनेसे बडी २ बातें मालूम होंगी॥

## अध्याय ६६.

## श्रीमतीका भारतमें स्मारक ।

श्रीमतिके नामपर भारत वर्ष के मुख्य २ नगरों में आपकी मूर्ति, कालेज, स्कूल, अस्पताल और अनेक स्मारक इस समय विद्यमान हैं। श्रीमतिके स्वर्गवास होनेपर इस देशके वाइसराय लार्ड कर्जनने देशभरकी ओरसे एक स्मारक बनानेका संकल्प कियाहै। यद्यपि सन्८७ और १८००के लगातार अकालने देशको दि-द्रता के शिरपर पहुंचा दियाहै, इस देशमें जो लोग धनाढ्यके नामसे प्रसिद्ध हैं वेभी

अकाल और प्लेगसे दीन होने उपरांत अकाल फंड और ट्रांसवाल के युद्धमें धन और मनुष्योंसे बहुत कुछ सरकारकी सहायता करचुकेहें परंतु वे इस समय अपनी दीनता को भूलकर "विक्टोरिया जातीय स्मारक फंड "में मुक्त हस्तसे रूपया दे रहेहें। इस पुस्तक के प्रेसमें जाने तक इस फंडमें पचास लाखके लगभग रूपया इकटा हो चुकाहै। इस देशके राजा प्रजाने केवल इसी फंडमें रूपया नहीं दियाहै वरन जातीय स्मारक के सिवाय प्रान्त २ और नगर २ में स्मारक बननेकी जुदी ज्यवस्था होर्स्हाहै। अभीतक कोई नहीं कहसकताहै कि, कहांपर किस पकार का स्मारक वनाया जायगा॥

यद्यपि देशके अनेक विद्यान प्रजा और कितनेही ऐंग्लो इंडियन समाचार पत्र (पायोनियर आदि) कलकतेमें एक वृहत् भवन बनवानेक विरोधीहें और वे चाहतेहें कि श्रीमती देशियोंपर जैसी द्या रखतीथीं उसके अनुरूप ऐसा स्मारक बनायाजाय जिससे भारतवर्षकी दरिद्रता दूरहो किन्तु लार्ड कर्जनेन कलकते के मैदानमें एक विशाल भवन बनाना निश्चय किया है इसमें श्रीमती की एक मूर्ति रक्षी जायगी और महलके भीतर भारत वर्षके इतिहाससम्बन्धी अनेक पदार्थ पद्शित होंगे । अभीतक ठीक २ निश्चय तो नहीं है कि, इसमें क्या २ होगा किन्तु श्रीमाचने कलकत्तेक डलहौसी इन्स्टीटचूटमें वक्ततादेते समय कहा है कि—" विक्टोरिया हालमें बादशाह बाबरके समयसे आजतक जितने वीर मत पवर्तक, प्रसिद्ध राजा, जूर, देशहितेषी और विद्धान होचुकेहें उनकी प्रतिमू-र्तियां रक्षी जाँयगी। और दार्शनिक, किन, और प्रथकारोंकोभी इसमें स्थान मिलेगा। इसके सिवाय अकबरकी पगदी, जहांगीरका बखतर तथा भारतवर्ष की प्राचीन और अर्वाचीन कारीगरीके नमने भी इसमें स्थान पावेंगे"॥

## अध्याय ६७.

## श्रीमतीको आशीर्वाद।

गत अध्यायमें जिन स्मारक चिह्नोंका वर्णन हुआहै वे चर्मचक्षुके अगोचर नहीं है किन्तु आपका मुख्यस्मारक भारतके प्रजाकी हृदयमें विद्यमानहै। श्रीमती की दया, श्रीमतींके सद्गुण और सचिरित्रने भारतवासियोंके हृदयमें निवास कियाहै। वही स्मारक सबसे बढ़करहै और वही चिरस्थायींहै। जिसका

### (१७६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

संसारमें यशहै, जिसने जन्मसे लेकर मृत्यु तक अपना जीवन परोपकारमें विताया है, जो अपने दुःखंस प्रजाके दुःख को अधिक समझतीं रहीथीं जिन्होंने शत्रु परभी द्याकर दयाकी मूर्ति खड़ीकी थीं, जिनके लिये विटिश और भारतर्वधकी प्रजाके सिवाय अन्य २ देशोंके लींग भी शोकके आंसू बहाते हैं, जिन्होंने भलाईके सिवाय वुराईका कोई कार्य नहीं किया, जो सदा गृहस्थीके कार्य और विशाल राज्यका वोझा शिरपर होने पर भी ईश्वर भक्तिमें दत्तचित्त रहीं, जिन्होंने पितको ईश्वर जाना उनका स्वर्गवास होनेमें संदेह नहीं है । श्रीमतीने इस असार संसारमें अपने कर्तव्यका पूर्णतया पालन कर वृद्धावस्थामें स्वर्गका मार्ग लिया है उनका वहां भी आदर है। परमेश्वर उनका सदा आदर करें और वह अनेक युगोंतक देवलोकमें निवास करनेके साथही भारत वासियोंक सुख दुःखकी ईश्वरतक गृहार पहुँचाकर मोक्षपदको प्राप्त हों यह मेरा हार्दिक आशीर्वाद है। केवल मेराही नहीं श्रीमतीकी असंख्य प्रजाका आशीर्वाद है।

श्रीमतीने वृद्धावस्थामें स्वर्गको प्रयाणकर त्रिटिश साम्राज्यके शासन करने के लिये अपने वहें पुत्रको पूर्ण वयमें संसारका पूरा अनुभव पाप्तकर श्रीमतीके समान गुण ग्रहण करनेके अनन्तर छोड़ा है। ईश्वर उनको अपने पुत्र पौत्रादि सिहत प्रसन्न रक्षे । और उनके शासनमें प्रजाको अधिक सुख हो ॥

वर्तमान सम्राट सप्तम एडवर्डका चरित्र इस पुस्तकके अंतर्भे दिया गया है॥



# श्रीमतीकेशासनकी मुख्यघटनायें। भागदूसरा।

#### अध्याय १.

#### प्रथमवर्षकी तीन बातें।

श्रीमतिके सिंहासनासीन होने पूर्वसे ही इंग्लैंडमें यहूदियोंको धर्म द्वेषसे गवर्नमेंट की सेवामें बड़े २ पद नहीं दिये जाते थे। श्रीमती के गादी विराजनेके चौथेही दिन मिस्टर मोंटी प्योर नामक यहूदी लंडन नगरका शेरीफ नियत किया गया। और इसके बाद नवंबर मासमें उसे नाइट की उपाधि दीगई। इस बातने गवर्नमेंट और प्रजाकी दृष्टिमें प्रमाणित करिदया कि श्रीमतीका शासन परस्पर के धर्म द्वेषको छोड़कर सब जाति और सब देशके छोगोंके साथ समान होगा। इस सिद्धान्त का शासनारंभके साथ जैसे आरंभ हुआ था वैसेही अंत तक निर्वाह हुआ॥

आपके शासनारंभसे पूर्व इंग्लैंडके राज्यमें यहं नियम था कि जो मनुष्य नाली कृगज़ बनाताथा उसे फांसीका दंड दिया नाताथा। यह नियम बहुतही भयंकर था। इंग्लैंड नैसे सम्यदेशमें जिसने संसारमें सम्यता फैलानेका बहुत कालसे बीड़ा उठा रक्खाथा इस नियमका होना लोगोंकी दृष्टिम बहुत निन्द-नीय समझानाताथा। इंग्लैंडकी प्रजा इस नियमसे बहुत अपसन्नथी। केवल थोड़ेसे हठीले कंसरवेटिव लोगों के आग्रहसे यह नियम चलरहा था। राजा चौथा विलियम लिवरल होनेपरभी उन लोगोंके दबावसे कुछ नहीं कह सकताथा। श्रीमतींके सिंहासन पर विराजनेके सत्ताईसवें दिन इस नियमको उठादेने का बिल पार्लियामेंटमें उपस्थित हुआ। उदारनीति रानीकी हार्दिक उदारताने हठी लोंके चित्तपर ऐसा प्रभाव डाला कि उन्हें यह बात स्वीकार करनी पड़ी। बहुत वादानुवादके पश्चात् नवीन आईन पासहोगया और उसीदिनसे जालसाज़ लोग फांसीपर जाकर प्राणदेनेसे बच गये॥

## (१७८) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

तीसरी बातने संसारका बहुतही उपकार किया। उपकार ऐसा वैसा नहीं निससे केवल बड़े २ मनुष्योंको वा इंग्लैंडकी प्रजाकोही लाम पहुंचाहो। इसकार्यसे मनुष्य मात्रकी स्थितिमें एक आश्चर्यजनक परिवर्त्तन हुआ। कार्य यहथा कि विद्युत ज्ञास्त्रके मुख्य आचार्य मिस्टर ह्वीटसन और कूक जो बहुतकालसे इस बातकी शोधमें लगे थे, श्रीमतीके शासनके प्रथम वर्षमें लंडनमें यूसन स्कैर मुहल्ले केमडनतक तार लंगानेमें समर्थ हो सके। यदि विजलीक बलसे तार लगानेकी किया संसारमें न होती तो आज कल सम्पदेशोंकी जैसी उन्नति देखनेमें आतीह उसका दशवां हिस्सामी न होता। श्रीमतीके शासन के प्रथम वर्षमें इस शक्तिका आविष्कार हुआ जिससे मानों यह सूचना मिली कि आपके राज्यमें कलाकीशस्पकी बहुत उन्नति होगी। इस विषयमें भी श्रीमतीके शासनने जिन बातोंका आरंभ कियाथा उनको उन्नतिके शिखरपर चढ़ाकर छोड़ा॥

#### अध्याय २.

### काबुलका प्रथम युद्ध ।

जिससमय श्रीमतीके ज्ञासन का आरंभ इंग्लैंडमें ऐसे उत्तम प्रकारपर हुआ भारतके शासनने एक भिन्नही मार्ग ग्रहण किया । सुप्रसिद्ध यात्री कप्तान एले क्जेंडर वर्नेस काबुलके अमीर दोस्त मुहम्मदके साथ व्यापार संबंधी कामोंमें संधि करनेके लिये काबुल गया। प्रसिद्ध इतिहास कर्ता और पालियामेंटेक मेम्बर मिस्टर जंस्टिस मेकार्थी तथा कप्तान बर्नेस ने लिखाहै कि अमीर दोस्त मुहम्मद विटिशगवर्नमेंट और प्रजाक साथ मित्रता रखतेथे । उनको विटिश गवर्न मेंट की इतनी खातिर स्वीकारथी कि यदि कप्तान साहन चाहते तो कसीद्रतको जो उससमय कानुलके दर्वारमें आने वालाथा अपने पास न नुलाकर कहरसेही टरकादेते परंतु विलायत और भारतके अंगरेज अधिकारियोंको इसकी औरसे इतना संदेह होगयाथा कि उन्होंने अमीर दोस्त मुहम्मद का विलक्तल विश्वास न कर उन्हें शत्रु मान लिया । पंजाब केसरी महाराज रणजीतसिंह काबुलके शत्रु और भारत गवर्नमेंटके मित्रथे । अमीरने अंगरेजोंसे कहकर पंजाब नरेशसे मित्रता करना चाहाथा परंत सरकारने उनकी नातपर ध्यान न देकर अमीरसे युद्ध करने का ठहराव किया। मिस्टर जस्टिस मेकार्थी ने लिखाँहै कि इसविषयमें कप्तान वर्नेसने जो सम्मतिदीथी उसे उलटी तरह पालियामेंट में उपस्थित कर उसके कथन का यह आज्ञाय समझागयाकि कप्तान कानुलसे युद्ध करना चाहत

है । भारत वर्षके गवर्नर जनरल लार्ड आकलैंडने दोस्त मुहम्मद की गादी शाह्युजाको दिलाना निश्चयिक्या। शाह्युजा गादीके लिये उम्मेदवार नहीं हुआथा किन्तु मुनाहिकि उसे गादी देनेकी उत्तेजना दी गई। काबुलके साथ प्रथम युद्ध हो शाह शुजा अमीर बनायागया। उसे वहांकी प्रजा नहीं चाहतीथी इसिलये रक्षाकरनेकिलये सरकारको आठ लाख सेना काबुलमें रखनी पड़ी। अफ़गानिम्तानकी प्रजाने सन् ४१ के नवम्बर में बलवा किया। बिटिशसेना विलकुल काटडाली। इसपर भारत गवर्नमेंटको फिर सेना भेजकर काबुलियों का दमन करना पड़ा परंतु अंगरेज़ी सेना अधिक कालतक वहां ठहर न सकी। भारत वर्षके नवीन गवर्नर जनरल लार्ड एलनबरोने १० अक्टूबर सन् १८४२ ई० को एक मंतव्यमें यह प्रकाशित किया कि "काबुलके विषयमें पुराने गवर्नरजनरलोंकी युक्ति निष्कल हुई। काबुल जैसी स्वतंत्र प्रजापर उसकी इच्छाके विरुद्ध राजा नियत करना बिटिश नीतिके विरुद्ध इसिलये अफ़गानिस्तानवाले अपने यहां जिसे अमीर बनाना चाहें वही गवर्नमेंट को स्वीकारहै। और अंगरेज़ी सेना काबुलमें न रक्खी जायगी। और प्रकृतिने भारत वर्षकी जो सीमा निर्द्धारित कीहै उसीपर गवर्नमेंटको संतोष होगा॥ "

इस युद्धमें सर एलेक्जेंडर वर्न सर विलियम मेकोनाटन और उनकी समय ४००० सेना काटडाली गई। और इस भयंकर दुर्घटनाकी ख़वर देनेके लिये केवल एकही मनुष्य डाक्टर बाइड बचे जो लुद्कते पृद्कते नवंबरके चले १३ जनवरीको जलालाबाद पहुंचे। नवीन ठहरावके अनुसार दोस्त मुहम्मदको फिर गादी मिलगई। जनरल पालकने काबुल जाकर मारने काटनेसे जो लोग बचे बचाये थे उनको लुड़ाया और दोस्त मुहम्मद से नवीन ठहराव के अनुसार सांधे कर बिटिश गवर्नमेंटका अफ़गानिस्तान में दबदबा स्थिर किया॥

#### अध्याय ३.

## च्यापारकीस्वतंत्रता और वाष्पयंत्र ।

श्रीमतिके शासनके द्वितीय वर्ष में वाष्पकी सहायतासे प्रथम वार " ग्रेटवे-स्टर्न " नामक धूमपात इंग्लैंडसे चलकर पंद्रहवें दिन एमेरिका पहुँचा। इससे पहले नहार्ने केवल पालके सहारे से चलाई नातीथी और इस कारण उन्हें भारत के आने में छः मासके लगभग लगते थे। इस सफलतासे संसार भर

## (१८०) महारानी विकटोरियाका चारेत्र।

में व्यापार की बृहत् उन्नतिका आरंभ हुआ । और इसीके द्वारा युरो-पियन लोगोंने पृथ्वी भरके समुद्रों की यात्रा कर एक पैंड् २ धरतीको भी देखनेसे न छोड़ा ॥

सन् १८१५ ई० में इंग्लैंडकी पार्लिया मेंटने एक ऐसा आईन बनाया था जिसके अनुसार अन्नका भाव प्रत्येक कार्ट पीछे अस्सी ज्ञिलिंगका नही वहां तक वाहरका अन्न इंग्लैंडमें नहीं आने दिया जाताथा । यद्यपि पीछेसे इसमें थोड़ा बहुत संशोधन हुआथा किन्तु इस आईनसे दीन छोगोंको महंगीका बहुतही कष्ट भोगना पडताथा । और कई बार भुखोंके मारे प्राणतक न्योछावर कर डालते थे। इस कप्टसे प्रजाको बचानेके लिये श्रीमतीके शासनेक द्वितीयवर्षमें एक सभा नियत हुई । इसके सभापति पार्लियामेंटके पिताकी उपमा पाने वाले मिस्टर चार्लेस व्हीलर्स हुए।अनेक वर्षेतिक अविश्रांत परिश्रम करने वाद सन् १८४९ई० के जनवरी मासकी ३१ तारीखको इन लोगोंकी सफलता हुई । और ग्यारह वर्ष के परिश्रमसे उन लोगोंने इंग्लैंडमें बाहरसे आनेवाले अन्नका महसूल उठवा दिया। इस नियमके प्रचारसे पूर्व आयर्लेंडमें वार्वार अकाल पड़ाकरता था। लोंगोको केवल आलूपर निर्वाह करना पड़ता । सरकारने दीनोंको काम देने और चन्दे आदिसे सहायता करनेका वहुत कुछ पयत किया परंतु कुछ लाभ न हुआ और लाखों मनुष्य वहांसे भागकर एमेरिकामें जाबसे । ग्रेटब्रिटेन को उजाड करने वाला आईन उठकर जबसे अमित बंध व्यापारकी मणालीका मचार हुआ तबहीसे वहांके लोगोंकी उन्नतिका आरंभ हुआ ॥

सन् १८३९ई०अथाँत् श्रीमतीके शासनके तृतीय वर्षमें भारत वर्षके विषयमें एक वात हुई। दक्षिण एफ्रिकामें वसने वाले अंगरेजों के दवावसे यहां की गवर्न-मेंटने एक नियमका प्रचार किया जिसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनीकी सीमाके वाहर काम करने वाले भारतवासी मज़दूरोंको दक्षिण एफ्रिकामें लेजाना बन्द हुआ। इससे दक्षिण एफ्रिकामें ज्यापार करने वाले अंगरेजोंको बहुत चिन्ता हुई और पिछसे यह नियम उठानापड़ा। फिर उनलोगोंने ऐसे नियमोंका प्रचार कर वाया जिनसे आजकलके भारतवासी कुली उपनिवशोंमें जाकर विटिश राज्यमें दासत्व मोगरेहेहें। और कुलियोंको भरती करने वाली डिपोमें अनेक प्रकारके कपटकर दीनों को छलाजाताहै।

#### अध्याय ४.

## चीनसे लड़ाई, अदनका बंदर और दास व्यापार।

सन् १८३९ ई॰ में भारतवर्ष से चीन जाने वाली अफीमका वहांके बन्दरोंमें उतरना चीनगवर्नमेंटने विलक्ल बन्द करदिया और उस खेपभें जितनी अफ़ीम गईथी उसे समुद्र में डलवाकर उसका रुपया अंगरेज व्यापारियोंको देदिया और आगेसे अफीम आने का कठिन निषेध किया। इससे पूर्व चीन गवर्नमेंटने एक नोटिस देकर भारत गवर्नमेंटको सूचना देदीथी परंतु ईस्ट इंडिया कम्पनी की आयका अफीम एक मुख्य साधनथी इसलिये कंपनीने उक्त नोटिसकी कुछ पर्वाह न कर फिर अफीम चीनको भेजी जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत गवर्नमेंटने चीनपर चढ़ाई की । युद्धेमं चीनकी हार हुई । हांगकांगका बंदर ब्रिटिश गवर्न मेंटके हाथ आया और अन्य पांच बंदरें। पर स्वतंत्रातासे अंगरे-जोंका माल उतरने देनेकी बात लाचारीसे चीनको स्वीकार करनी पड़ी। ब्रि-टिश गर्वनेमेंटने चीनसे ४५ लाख पौंड दंड लिया और १२॥ लाख पौंड व्यापारियोंको हर्जानेके दिलाये । इस युद्धसे चाहे भारतके व्यापार की पूरा लाभ हुआ किन्त चीनकी इच्छाके विरुद्ध हुट्टे कट्टे चीनियोंको अफ़ीमची बनाकर उनकी जारीरिक और आर्थिक दुईजाका लढाईसे आरंभ होगया और सत्व ईंग्लेंडिक पंजेमें पड़कर निर्वेल चीन अपनी प्रजाको अफ़ीम खानेके दुराचारसे न रोकसका ॥

अद्नका बंदर त्रिटिश सेनोन इसी वर्षमें विजय किया । यह बंदर व्यापार तथा नहाजोंके आवागमनके लिये बहुत ही आवश्यक है । अंगरेजों के विलायत जानेका अद्न एक नाका है । इसमें भारतकी सेना रहकर वहांकी रक्षाकर-ती है और यह बंबईकी गवर्नमेंटके अधिकारमें है । सुएजकी नहर बननेसे विलायत जाने वालोंको मिसरका चक्कर दिये बिना सीधे जानेका मार्ग खुल गया है और जो मार्ग हेढ मासमें समाप्त होताथा उसमें अब केवल १७ दिन लगते हैं । इस नहरकी रक्षा इसी बंदरकी सेनासे होती है । जर्मनी और फ्रांसके वार्रवार दवाने पर भी अनेक कौसलसे ब्रिटिश गवर्नमेंट मिसरको इस नहरपर अपना आधिपत्य रखनेके लिये नहीं छोड़ती क्योंकि नहर हाथमें रहे बिना अंगरेजोंसे भारत दूर पड़ता है ॥

श्रीमतीका विवाह होने बाद थोड़ेही दिनोंमें आपके पति शिंस एलबर्टकी प्रेर-णांसे संसारसे दास व्यापार बंद करनेके लिये एक सभा स्थापित हुई । इसके

## (१८२) महारानी विक्टोरियाका चारेत्र।

सभापतिका आसन राज्ञीपतिने स्वीकार किया । इनके प्रयत्नसे अंतमें इंग्लैंड ने दास व्यापार बन्द करा संसारमें नाम पाया ॥

इसी वर्षमें इंग्लैंडने डाक विभागमें बहुत कुछ टन्नतिकी। पहले चिट्ठी और पारसलका महसूल, पहुंचनेका स्थान जितना ही दूर होताथा उतना, अधिक लिया जाता था। महसूल लेनेमें पत्रके तौलके सिवाय उसके पृष्ठ की भी गणना की जातीथी। चिट्ठीका महसूल कमसे कम चार आना था। इसके सिवाय डाक आज कलकी तरह नित्य आती जाती नहीं थी। पार्लियाभेंटके सभासद सर रोलेंड हिलके प्रस्तावसे सन् १८४०ई० में १० जनवरीको नवीन नियमका प्रचार हुआ। इसके अनुसार आधे आंउस (१। तोला) तोलके पत्रकी एक पेनी लेना निश्चय हुआ। थोड़े कालके अनंतर इस योजनाके अनुसार भारतेमें भी थोडा बहुत सुधार हुआ।

सन् १८३७ई० में बोर लोगोंने नेटाल प्रान्तमें निवासकर उसको आबाद किया और वहाँका स्वतंत्र शासन आरंभ कियाथा किन्तु सन् १८४५ई० में अंगरेज़ोंने बोरोंसे युद्धकर नेटाल उनसे छीन लिया । तबसे नेटाल बिटिश गवर्नमेंटके अधिकार में है ॥

## अध्याय ५. सोमनाथके मंदिरके किवाँड ।

कानुलके अमीरके युद्धका चाह भारत गवर्नमेंटके लिये परिणाम कैसींही हुआहो परंतु हिन्दुओं के लिये इससे एक प्रकारके हर्षका कारण हुआ। हिन्दू-धर्मसे देष रखनेवाला महमूद गृज्नवी सोमनाथके मंदिरको तोड़कर उनकी मूर्ति, जवाहरात और सोने चांदीके किवाड़ दक्षिण देशसे गृज्जनीको लेगयाथा। तबसे वे किवाड़ गृज्जनीमें रक्खे हुए थे। कानुलसे विजयकर दोस्त मुहम्मदको दुनारा वहांकी गादीपर नियत करनेके नाद वहांसे जो सेना भारतको लोटी वह गजनीसे किंवाड़ लेती आई। सन् १०२४ई०में महमूद गृज्जनवीने भारतपर चढ़ाई कर यहांके हजारों मंदिरोंको नष्ट करडाला था। कानुलके इस युद्धसे दश नारह वर्ष पूर्व पंजान केसरी महाराजा रणजीत सिंह शाह सुजाको इस शर्ति-पर कानुल दिलांना चाहतेथे कि वह गादीपर नैठकर सोमनाथके मन्दिरके किंवाड़ भारत वर्षको लोटादे। यह शर्त शाह सुजाने स्वीकार नहीं कीथी। भारतके गवर्नर जनरल लार्ड एलेन नरोने विचार कियाथा किये किंवाड़ फ़ीरोजपुरसे सोमनाथ तक नड़ी धूम धामसे पहुँचाये जावें जिससे भारत: वर्षकी प्रजाका गवर्नमेंटके साथ

प्रेम बहैगा । इस कार्यके लिये लाट साहबने देशीराजाओं और प्रजाके नाम एक ढिंढोरा प्रकाशित करनेके विचारमे उसकी पांडु लिपि स्वीकार करनेके लिये इंग्लैंड मेजी थी । उसका आशय यह था:—

"हमारी विजयिनी सेना सोमनाथके मन्दिरके किंवाड़ अफ़गानिस्तानसे लीटा लाईहै। उनके विना गृज़नीं महमूद गजनवीका मकबरा खंडहर होगयाहै। आठसी वर्षके अपमानका बदला अब लिया गयाहै। सोमनाथ के मंदिरके किंवाड़ आप लोगोंकी हारकी जो अवतक मूचना देते थे वही अब तुम्हारी कींतिका विकाश करतेहैं। उनके लीटा लानेसे निश्चय हुआहै कि सिंधुनदीके उसपार बसनेवाली प्रजासे आपलोग सैनिक बलमें बढ़े चढ़े हैं। सिराहिंद, रजवाडा, मालवा और गुजरातके राजा तथा सदीरोंको में इस युद्धकी सफलता की कींतिका चिह्न अपण करताहूं। आपलोग धूमधामके साथ इन चंदनके किंवाड़ोंको अपने देशसे सोमनाथके नवीन मंदिरतक पहुंचाना। हमारी विजायिनी सेना सतलज नदींके पुलपर किंवाड़ आप लोगों को नियत तिथि पर सिपुर्द करेगी। तिथि नियत कर उसकी मूचना पीछे से दी जायगी॥

बिटिश गवर्नमेंटकेलिये आप लोगोंके प्रेमपर में सदासे विश्वास रखता आयाहं। वह आपके प्यारके लिये कितनी योग्यह इसे आपलोग अच्छीतरह जानतेहैं क्योंकि वह आपके सम्मानको अपना सम्मान समझतीहै । और अफगानलोगोंके आप लोग अधीन थे उस समयको स्मरण दिलाने वाले मन्दिरके किंवाड आपको लौटानेमें उसने अपनी सेना काममें लगाईहै। मेरे (निजके ) लिये मुझे इतनाही कहनाहै कि मेरे लाभ और विचारोंको आप लोग अपने लाभऔर विचारोंमें मिलाकर ब्रिटिश्सेनाकी इस वीरताके काम परजो हर्ष आप मकाशित करतेहीं उसमें में संयुक्त होताहूं। इसकार्यसे मेरे देशको और आपके देशको जिसे मैंने अपना अभी घर बनायाहै कभी न भूलने योग्य सम्मान प्राप्त हुआहै । हमारे दोनोंक देशोंके संयोगका निर्वाह और संशोधन दोनोंही की उन्नतिके लिये आवश्यकहै। में इसबातपर सदा ध्यान देताई। इसी संयोग से भारतपर पहले जो बारंबार संकट पड़ते थे उनका नाज होगा । इसी संयोगसे बिटिशसेनाने गुजनीके खंड-हर और काबुलके बालाहिसार किलेपर अपना झंडा फहरायाथा । परमेश्वरने इससमयतक जैसी मेरी रक्षाकींहै वैसीही वह अवभी करतारहै जिससे मैं अपनी ज्ञक्ति और अधिकार का योग्य उपयोग कर आप लोगोंकी उन्नति करने और दोनों देशों के संयोग को सदा स्थिर रखनेके लिये दढ पाये पर लाने में शक्ति-वान् होऊं ग॥

## (१८४) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

इस प्रस्तावसे इंग्लेंडमें वड़ी चर्चा हुई । इस वातके लिये गर्वनर जनरलकों डांट बतानेके लिये पार्लियामेंटमे इस आश्यका प्रस्ताव हुआ कि यह ढंग मूर्ति पूजाको उत्तेजना देने और मुसलमानोंको भड़काने वाला है। इसका कारण यही थाकि गर्वनर जनरल लार्ड एलनवरोंने भूत पूर्व गर्वनर जनरलोंकी योजनाकों विलकुल उलट कर सिंधु नदीको अफगानिस्तानकी सीमा नियत करना निश्चय किया था। यह बात भारत की प्रजाको वहुत पसंद हुई थी। वाइस रायने श्रीमतीके नाम दिल्लीसे सन् १८४३ ई० की १९ फरवरीको एक प्रार्थना पत्र लिखाया:—

"लार्ड एलेनवरो ५ फरवरीको दिल्ली आये। आस पासके समस्त राजा उनसे वहां पर मिले। बीकानर, अलवर, भरतपुर, कोटा और धौलपुरके राजा तथा टोंकके नव्वावकी सेनाने दिल्लीके किलेके चारों ओर छावनी डाल रक्खी है और कई ओरसे नगरके भीतर भी जा घुसी है। वे अपने साथ बहुतसी सेना, नौकर चाकर कुटुंव और जागीर दारोंको लाये हैं। उनकी संख्या पचास हजारसे कम नहीं है॥

औरंगज़ेवके शासनके बाद आधीन राजाओंका इतना वड़ा जमघटा यहां कभी नहीं हुआ था। वे लोग सर्कार के सत्कारसे बहुत प्रसन्न हुए हैं। कल लार्ड एलेनबरोने उनको ११ रेजिमेंटकी कवाइद और अठारह तोपें देखनेके लिये बुलायाथा। इसे देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए थे॥

सोमनाथके मंदिरके किंवाड़ जो हमारी रक्षामें सिक्ख राज्यके पांचसी सैनिक दिल्ली लाये हैं उन्हें दिल्लीसे मथुरा और वहांसे आगरेको भरतपुर और अलवर के राज्योंकी सेना ले जायगी ॥

युद्धके विजय चिह्न छौटानेक िलये भारत वर्षकी प्रजा चारों ओरसे ब्रिटिश गवर्न मेंटको धन्य वाद देने लगी है वह इस कार्यके लिये सरकारका वड़ा टपकार मानती है। इस बातसे मुसलमानोंको बुरा नहीं लगाहै। वे इस कार्यका धर्मसे संबंध नहीं मानते हैं किन्तु प्रजाकी एकता समझते हैं। पानीपत नगरमें लगभग मुसलमानोंकी ही वस्ती है। हिन्दुओंके मन्दिरोंका नाशकर महमूद गज़नवीने वहां पर जो मसजिद बनाई थी वह अबतक विद्यमान है। वहांके लोगोंने इस कार्यके लिये जैसा हर्ष प्रकाशित किया है उससे बढ़कर प्रसन्नता अन्यत्र न बताई जायगी॥" लार्ड एलेनवरोकी टिचत योजनाको पार्लियामेंटने मिथ्याश्रमें पड़-कर उड़ा दिया और उनके कथनानुसार दिल्लीसे किवाड न हटाय गये। इस बातसे लाट साहबके चित्त को कितना दुःख हुआ होगा इससे बही जानते थे॥

#### अध्याय ६.

## सिंधके अमीरों और ग्वालियर नरेशसे युद्ध ।

सन् १८४३ई० के आरंभमें सिंधके अमीरोंसे संग्राम हुआ। कानुलेक ऊपर जो चढाई की गईथी वह उन्हें पसंद न थी और इस कार्य में उन्होंने बाधाभी डाली थी। उनसे ठहराव यह था कि सिंधु नदी के मार्ग से जो.माल लेजाया जावे उसपर अंगरेज कर्मचारियोंकी इच्छासे अधिक वे लोग कर न ले सकें। उन्होंने इस शर्त को तोडडाला । कानुलके अमीरकी तरह वेभी अपने यहां अंगरेज़ी एजेंट रखना नहीं चाहतेथे परंतु उनकी इच्छोंक विरुद्ध सरकारने हैदराबादमें एक एजेंट नियत किया । और उसकी रक्षों किये सेना रक्खीगई । इसी कारण उन्होंने काबल की चढाई में ऋद्धहोकर बाधा डाली । इस बातसे सरकारने उनके साथ नवीन संधि की । इसका आश्रय यह था कि:-" राजस्व ( खिराज ) के बदले उनसे कुछ भूमिलीजाय, सिंधु नदीमें जितनी अंगरेजी स्टीमरें फिरें उनके लिये कोयला अमीरोंसे लियानाय और सिकाचलानेमें उन्हें स्वतंत्रता रहै। यह बात उनका दबाकर स्वीकार कराई गई और इस संधिपत्र पर हस्ताक्षर करानेके लिये उनको वाधित कियागया । इसका परिणाम यह हुआकि सरकारके जिस सेवकने इन लोगोंको दबाकर हस्ताक्षर करायेथे उसके मकानपर संधिपत्र तैयार होनेके दूसरे ही दिन आक्रमण हुआ । युद्ध आरंभ होगया । इस लडाईमें थोडी हार हो-नेके बाद सरकारका विजयहुआ । अमीरोंको देशनिकालका दंड देकर गवर्न मेंटने सिंधपदेश बंबईपान्तमें मिलालिया ॥

सिंधके अमीरों से युद्ध समाप्त नहीं होने पायाथा कि इतने ही में गवर्नमेंटका ध्यान दूसरी ओर आकर्षित हुआ । ग्वालियरके महाराज दौलतराव सेंथिया सन् १८२७ ई० में संतित विना मरगयेथे । उनकी गादी एक संबंधीको दीगईथी। वहमी सन्१८४३ई०में वारिस विना मरगया। उसकी विधवा रानीने दूरके संबंधियोंमें से एक पुत्र दत्तक लिया। नवीन महाराजका वय केवल आठ वर्षका था। इसलिये गवर्नमेंटने राज्यप्रबंध के लिये मामा साहब नामक सरदार

## (१८६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

को नियतिकया। यह बात राजमाताको पसंद न हुई और इस कारण भामा साहब को तीनही मास बाद ग्वालियरकी सीमा छोड़कर अंगरेज़ी राज्यमें भाग जाना पड़ा । उनकी जगह राजमाताने गवर्नमेंटके शत्रु दादा साहव खासगी वालेको नियत किया । यह बात सरकार और ग्वालियर की संधिके विरुद्धथी इसलिये गवर्नर जनरलने दादा साहब खासगी वालाके ग्वालियर छोड्जानेकी आज्ञादी । परंतु इस वातपर ग्वालियर राज्यने बिलकुल ध्यान न दिया । और साथही राज्यके कई एक अंगरेजकर्म-चारियोंको नौकरीसे अलग करदिया । सरकारने इस चालसे कुद्ध होकर ग्वालि-यर पर सेना भेजी । महाराज पुर और पनीयारके युद्ध में ग्वालियरकी सेनाने हार-खाई। इसका परिणाम यह हुआ कि ग्वालियरके बालक महाराजको (१) अंगरेज़ रेज़ीडेंटकी सम्मतिषर विना इति कार्य करना (२) ग्वालियरकी सेना ४० हजारसे घटाकर ९ हजार रखनी और तोपें २०० के बदले ३२ रखनी (३) ग्वालियरमें अंगरेजीसेना रखनी और इसका खर्च ग्वालियर राज्यसे लेना और ( ४ ) महाराज जनतक योग्य वयके न हों राज्यका प्रबंध एक कोंसिलसे :करवाना और अंगरेज रेज़ीडेंटकी इस कार्यमें सम्मति लेनी इन शर्तोंसे संधि करनी पढी ॥

## अध्याय ७.

# कंपनी और लाट साहबकी खटपट ।

सिंध और ग्वालियरके युद्धके पश्चात् अधिक कालतक लार्ड एलेनवरो भार-तके गवर्नर जनरलके पद पर न रहसके । ईस्टइंडिया कम्पनीके डाइरेक्टरोंको उनकी यह चाल पसंद न हुई । उन्होंने यह अभिशाप लगाया कि शांति पूर्वक काम करनेके बदले लार्ड एलेनबरोको लड़ाई झगड़े बहुत पियहैं । डाइ-रेक्टरोंने ब्रिटिश गवर्नमेंटकी आज्ञा विना लाट साहबको पदच्युतकर विलायत बुला लेनेकी आज्ञादी ।

लार्ड एलेनबरो श्रीमतींके कृपापात्र थे। उनकी सहायतासे ही भारत झास-नमें कंपनीको कुछ माल नहीं गिनते थे। उन्होंने अपने बचावमें श्रीमतींके नाम एक पत्र बारकपुरसे १४ जुलाई सन् १८४४ ई० को लिखा:—"मुझको अपने पद्से अलग करनेके विषयमें कंपनींकी आज्ञा मुझे १५ जूनको मिली। मैंने तुरंतही देशी राजाओंके नाम पत्र भेजकर सूचना देदी कि मेरी बदली होनेसे गवर्नमेंटकी नीतिमें किसी बातकी छोट फेर न होगी । इस कार्यसे पूर्व ग्वालि-यरमें थोडे कालसे कुछ गडवड मच रही थी । वहां इस वातकी गप्प उड़ रही थी कि मेरे विलायत चले जानेसे दादा साहब खासगी वाले फिर ग्वालि-यरको वलालिये जायँगे । मुझको पदच्यत करनेके विषयमें कंपनीके डाइरे-क्टरोंने जो कारण बतलाये हैं उनका खंडन, मैंने अर्ल आफ रिपनके नाम एक पत्र लिखकर, उसमें कियाहै । प्रार्थना है कि श्रीमती उनकी ध्यानपूर्वक पढें। मुझे भारत वर्षमें बडी कठिनतासे काम करना पडा है और वह काठिन्य डाइरेक्टरोंकी शृत्रतासे और भी वढ़ गया है। " इस शृत्रताके विषयमें सन् १८४३ ई० की १८ जनवरीको उन्होंने श्रीमतीके नाम एक पत्र लिखाया जिसका आज्ञय यह है:- " मेरी सम्मति यह है कि भारतवर्षकी स्थानीय गवर्न-मेंटकी अनुचित और उद्धपटाँग चालसे देशी राजाओंका इस साम्राज्यमें आदर नहीं है। उनके स्वत्व पर आघात किया जाता है और सदा वे भयभात रहते हैं कि हमारा राज्य छीन लिया नायगा । यदि श्रीमती भारतका शासन कंपनीसे लेकर अपने हाथमें रक्खेंगी तो यह कठिनता टूर होजा-यगी और भारतवर्षके राजा महाराजा श्रीमतीके अधीन राजा रहने में अपनी शोभा समझेंगे । और इस कार्यसे इस बृहत् प्रजाकी भावी संतान विटिश गवर्नमेंटको देशकी उन्नतिमें अंतःकरणसे सहायतादेंगी । भारतवर्षका प्रवंध यहांके लोगोंकी इच्छा और बहमके अनुसार, उनका भलाकरने के निश्चयसे किया जायगा और दरदेशके जिन निवासियोंको ईश्वरने यह बुहत राज्य सौंपाहै उनको धनाढ्य बनानेकी इच्छासे न किया जायगा तो आगे जाकर भारतवर्ष की कितनी उन्नति होगी इसवातके कहनेमें मैं अज्ञक्त "॥

#### अध्याय ८.

## सिक्खयुद्ध और कोहनूर हीरा।

सन् १८४४ ई० में लार्ड एलेनबरों के विलायत जाने और उनकी जगह लार्ड हार्डिजके आतेही सिक्खयुद्धका अवसर आया । पंजाबके सरी महाराजा रणजीत सिंहकी मृत्युके बाद उनकी ६० हजारसेना वेकाबू होगई । उनके बालक पुत्र दली-पसिंह राजाहुए और रानी राज्य प्रबंध करनेलगीं । वह सेनाका वेतन समयपर देनेमें असमर्थहुई इसलिये सेनाने लाहोर लूटनेकी तैयारी की परन्तु उनको सिक्ख राज्य छोड़कर अंगरेजी राज्य लूटनेकी सलाह, दीगई । इसबातसे सिक्खसेनाकी

## (१८८) महारानी विक्टोरियाका चारेत्र ।

अंगरेज़ी सेनासे ळड़ाई हुई और सन् १८४६ ई० में सरकारने लाहोर लेलिया। यह बात गवर्नरजनरलको पसंद न आई और पंजाब प्रान्तपर सिक्खोंके शासन स्थिर रहनेका उन्होंने एक बार फिर अवसर दिया । रानी अपने पत्र दलीपसिंह के नामसे पंजाबका शासन करती रहीं परन्तु सिक्खसेना ६० हजारके बदले घटाकर २० हजार रक्खी गई और वहाँ अंगरेज़ी सेनाभी रखनीपडी परन्तु इस बातका अधिक दिनतक निर्वाह न हुआ। उसी वर्षके अंतमें रानीको पदच्युत कर पंजाबराज्यके प्रबंधके लिये आठ सिक्लोंकी एक कौन्सिल नियत हुई और लाहोरके अँगरेज़ रेजिंडिंट सर हेनरी लारेन्स उसके अध्यक्ष हुए। इस योजनानेभी बहुत सम-यतक काम न किया । दोवर्षके अनन्तर गवर्नर जनरल लार्ड डलहौसीके समयमें पंजावमें फिर बखेड़ा हुआ । यह बखेड़ा यहाँतक बढ़गया कि, काबुलका अमीर दोस्तमूहम्मद् चढ्कर पेशावर तक चलाआया । उसने अटकका मोरचा अपने हाथमें लेकर उपद्रवियोंकी सहायता करना आरंभ किया। लाचार होकर ब्रिटिश गवर्नमेंटको पंजावपर फिरचढ़ाई करनी पड़ी। सन् १८४९ ई० के फरवरी मासकी २१ तारीख़को गुजरातके निकट युद्धकर विजयपाया । और लार्ड डलहौसीके शासनमें पंजाबका प्रदेश सदाके लिये ब्रिटिश साम्राज्यमें मिलालिया गया। तबहीसे पदच्यत महाराजा दलीपसिंह पेन्शन पाकर विलायतमें रहे ॥

पंजाबके साथ स्वर्गवासी पंजाब केसरी महाराजा रणजीतसिंहका बहुमूल्य आसूषण भी सरकारके हाथ आया। इनमें जगत् प्रसिद्ध 'कोहनूर' हीरा भी सरकारको मिलगया। इससे बढ़कर हीरा संसारमें अभीतक सुननेमें नहीं आया है। सक् १८५८ ई० में ईस्ट इंडिया कंपनीने इसे श्रीमतीको भेटिकया। तबसे यह श्रीमतीके राजमुकुटमें विराजकर अपने प्रकाशसे मुकुटको प्रकाशित कर रहा है। यह हीरा मळली पट्टनके निकट गांदावरी नदीमें किसी मनुष्यको मिलाथा। सन् १३०४ ई० में सुलतान अलाउद्दीनको मालवाक राजाके यहांसे प्राप्तहुआ। उन्होंने अपने चरित्रमें लिखा था कि "संसारके दैनिक व्ययका आधा द्रव्य इस हीरेके मूल्यके समान है। सन् १७३९ ई० तक मुगल बादशाहोंके हाथमें रहकर वह ईरानके बादशाह नादिरशाहके यहाँ पहुँचा। जिस समय नादिरशाहने दिल्लीके बादशाह मुहम्मदशाहको परास्तकर वहांका कोष छीना उसमें हीरा न मिला। उसको इस बातसे बड़ी निराशा हुई। उसने मुहम्मदशाहकी एक बेगम द्वारा समाचार पाकर दिल्लीका राज्य मुहम्मदशाहको लोटादेनेका ठहराव किया। इस विचारसे उसने दिल्लीको एक दर्बार कर उसमें राज्य मुहम्मदशाहको पीछा

सींपते समय परस्पर पगड़ी बदलीबलकी। मुहम्मद्शाहकी पगड़ीके साथही हीरा नादिर शाहके पास चला आया। तबसे वह कुछ कालतक ईरानमें रहा। फिर नादिरशाहके वारिसोंने अफ़ग़ानिस्तानमें ईरानी वादशाहत स्थापन करनेवाले अहमद शाहको देदिया। उसीको काबुलके अमीरशाह शुजासे पंजाब केसरी महाराजा रणजीतिसंहने छीनिलिया। और उनकी मृत्युके बाद पंजाब राज्यके साथही वह हीरा बिटिश गवर्नमेंटके हाथमें पहुंचा। इंग्लैंड पहुंचने बाद उसको घिसकर स्वच्छ और सुडौल करनेमें आठ हज़ार पाँड व्यय हुआ। इस कार्यसे हीरेके तौलमें अस्सी केरट अर्थात् १॥ तोला २॥ रतीके लगभग न्यूनता होगई॥

#### अध्याय ९.

## इंग्लैंडमें सूरतके नव्वाव और भारतकी रेल्वे।

सूरंतिक नव्वाव सन् १८४४ई० में इंग्लेंड गये। इससे पहले भारतवर्षका कोई भी राजा महाराजा विलायत नहीं गया था इस लिये वहां पर इनका बढ़ा सत्कार हुआ। इस विषयमें "एन्युएल रेजिस्ट्र" में लिखाहै कि २१ जुलाई दिनके १२ वजे सूरतके नव्वाव जिस समय चांसरी कोर्ट देखने गये लोगोंकी इतनी भीड़ थी कि खड़े रहनेको जगह नहीं मिलती थी। यहांके सरदार और उमरावोंको भीड़में जब नव्वाब साहव न देख पड़े तो वे कुरिसयों पर खड़े होगये॥

सन्१८४५ई० तक भारतमें रेल्वेका नाम नथा। यहां वालोंमें यह कोई नहीं जानता था कि रेल्वे किस चिड़ियाको कहते हैं। उस वर्ष भारतमें रेल्वे लाइने बनानेके लिये इंग्लेंडमें कई एक कम्पानियां खड़ी हुई। इनकी प्रार्थनाओंको स्वीकार करने पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतके लाट साहबको ७ मईको एक पत्र लिखा। जिसका भाषान्तर यह है कि—" रेल्वे लाइने उसी जगह बनाना लाभदायक है जहां बनवानेका खर्च और उनके प्रबंध करनेका ज्यय निकल सके। इंग्लेंडको अनुभवसे विदित हुआ है कि रेल्वे कंपनियोंको अधिक आय मालसे होती है। परंतु इस विषयमें भारत वर्षकी स्थिति भिन्न प्रकारकी है। भारत वर्ष धनी और धनाट्य वस्तीवाला नहीं है। वहाँके निवासी दीन हैं और दूर २ थोड़ी २ संख्यामें निवास करते हैं। किन्तु वह प्राकृतिक पदा-थोंसे भरपूर हैं परंतु उन्हें लाने ले जानेके लिये सस्ता और भीव चलनेवाला

## (१९०) महारानी विक्टोरियाका चारेत्र।

साधन न होनेसे लाभदायक बाज़ारका वहां अभाव है। इस लिये यह मानना चाहिये कि इस समय रेल्वेकी मुख्य आयका आधार यात्रियों पर न होकर केवल मालपर रहेगा। इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं है कि जहां लाइनें खोलनेसे लाभकी संभावना हो वहां प्रचलित करने में सहायता और उत्तजना देना चाहिये। इस लिये एमेरिकांक दो चतुर और अनुभवी इंजिनियर हमारे दो इंजिनियरोंके साथ भेजे जाते हैं। ये लोग साधारण लंबाईकी एक लाइन तैयार करनेकी जांच करेंगे। उस जांचको आप स्वयं देखें और उसके लिये जो कंपनी खड़ीहो उससे इार्त करनेक विषयमें रिपोर्ट करें। " उसी वर्षमें ग्रेट इंडियन पेनन्झला रेल्वे (जी. आई. पी.) और ईस्ट इंडियन रेल्वे कम्पनी खड़ी हुई। भारतकी प्रबन्धकारिणी ईस्ट इंडियन रेल्वे कलकत्तेसे दिल्ली और आगरा तथा जी. आई. पी. रेल्वे बंबई से कल्याण और मेहम तक तैयार हुई। जी. आई. पी. रेल्वे बंबई से कल्याण और मेहम तक तैयार हुई। जी. आई. पी. का काम सन्१८५०ई०में आरम्भ होकर सन् ५४ में समाप्त हुआ।।

## अध्याय १०.

# इंग्लैंडका रूस और फांससे विरोध।

सन् १८२९-३० में रूसने रूमकी ईसाई प्रजाकी ओरसे बखेड़ा उठाकर यूनानको रूमसे स्वतंत्र कर दिया था। इस विषयकी जो सिन्ध हुई उसमें इंग्लैंड और फ्रांसका संयोग था। सन् १८४७ई० में एक तुच्छ बातपर इंग्लैंड और फ्रांसका संयोग था। सन् १८४७ई० में एक तुच्छ बातपर इंग्लैंड यूनानसे लड़ाई ठानना चाहा। यदि पीछेसे मेल न होगया होता तो उस समय यूरोपमें एक भारी संग्राम होनेकी सम्भावना थी। डान पेसिकिको नामक एक पुर्तगाली यहूदीने यूनान पर ३२ हज़ार पौंडका दावा किया। ईसाई धर्मके संस्थापक प्रभु ईसामसीहको फँसाकर रोमन लोगोंके हाथमें देनेवाले और उनका वधकरनेंमें अग्रणी यहूदी जुड़ास इस्केरपटका तिरस्कार करनेके लिये यूनानमें प्रतिवर्ष ईस्टरके त्याहारपर उसकी मूर्ति बनाकर जलादेने की चालथी। सन् १८४७ई० में यूनानकी गवर्नमेंटने यह चाल बंद करदी। इससे यूनानी लोगोंने समझ लिया कि उस राज्यमें अब यहूदियोंका प्रभाव बढ़गया है। डान पेसि-फिको उन दिनों एथेन्समें रहता था। यूनानियोंको मालूम था कि वह यहूदी है। उन्होंने अपना धर्मसम्बन्धी वैर लेनेके लिये उसके वरवारका नाज कर-1दिया। इस कारण उसने यूनानकी गवर्नमेंट पर दावा किया। यूनानने उसकी

बात न सुनी । वह था तो पुर्तगाळी यहूदी किन्तु अंगरेज़ी प्रजा गिनाजाता था । इस वहानेसे इंग्लैंडमें उपिनवेश विभागके मंत्रा लार्ड पामस्ट्र्नने यूनानसे युद्ध ठान दिया अंगरेज़ी सेनाने यूनानका समुद्ध किनारा घरनेके विचारसे प्रयाण किया । लार्ड पामस्ट्र्नको भ्रम था कि यूनानमें जो फरांसीसी दूत रहता है वही इस झगड़ेका मूल है । यूनानेन बीचमें पड़कर इंग्लैंडसे निपटारा करोदेनेके लिये फ़ांस और रूससे पार्थना करी । और प्राचीन संधिके अनुसार कार्य करनेके लिये फ़ांस और रूससे पार्थना करी । और प्राचीन संधिके अनुसार कार्य करनेके लिये दोनोंने इंग्लैंडको समझाया । आरम्भमें लार्ड पामर्स्ट्रनेन इस वातको अस्वीकार किया इस कारण फ़ांसने अपना दूत इंग्लैंडसे लौटा लिया । इस बातसे यूरोपमें भयानक संग्राम होनेका भय हुआ । अंतमें इंग्लैंड संमल्लगया और डान पेसिफिको का झगड़ा यूरोपियन राज्योंके प्रतिनिधियोंकी पंचायतको सोंपना उसने स्वीकार किया । जांच करनेसे विदित हुआ कि डान पेसि फिकोका दावा स्वीकार न करनेमें यूनानेन कोई कार्य अनुचित नहीं किया है क्योंकि उसने हानिसे तीस गुना दावा किथाथा । वह बड़ा मूर्ख था। उसने इस दावेमें एकही पलंगका मूल्य १५० पोंड लिखवायाथा । लार्ड पामर्स्टनकी इस कुचालपर इंग्लैंडकी लार्ड सभामें एक निन्दा सुचक प्रस्ताव भी हुआ ॥

#### अध्याय ११.

## इंग्लैंडकी वृहत् प्रदर्शनी, और बह्नदेशका युद्ध !

श्रीमतीके प्रिय पितके उद्योग और पेरणासे सन् १८५१ ईं० में देश विदेशके नाना पदार्थों की छंडनमें एक बड़ी भारी पदिश्विनी हुईथी उसके विषयमें इस पुस्तकमें छिखा गया है। यह कार्य श्रीमतीके शासनकी मुख्य घटनाओं मेंसे था इस छिये यहां पर भी इस विषयमें कुछ छिखना आवश्यक है। राज्ञीपित पिंस एळवर्ट शिल्प कळाको उत्तेजना देनेवाळी "सोसाइटी आफु आर्टस एसमाके अध्यक्ष थे। सन् १८४९ई० के जूनकी ३० तारीख़को इस बातका ठहराव कर सन् ५० में श्रीमान्की अध्यक्षतामें एक कमीशन नियत हुआ। उसी वर्ष छाई मेयरके भोजमें पिंस महोदयने अपने छिछत व्याख्यानमें इस बातकी आवश्यकता दिखाई। उन्होंने कहाकि—"शिल्प और व्यापारमें मनुष्य जातिने अबतक कितनी उन्नति कीहै इस बातकी ठीक जांच करने और इस कार्यके छिये होनहार उन्नतिके उपाय सोचनेका पदर्शनी उत्तम साधन है। ए पिंसके सीधे और उप-योगी कथन को उस समयके बड़े बड़े छोगोंने उळटा समझा और पार्छिया-

### (१९२) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

मेंटके अनेक मेंबरोंतकने इस बातमें संदेह किया कि नाना देश और जातिके लोग इस मेलेमे इकट्टे होनेसे उपद्रव हो जायगा। उस समयके समाचार पत्र भी इसके बिरोधी हुए। उन्हों ने लिखांकि मेला देखनेके बहानेसे देश देशके लुचे ल-फंगे इकट्टे होजायँगे और उनसे प्रजाकी शांतिका भंग होगा। अधिक उद्योग करने और लोगोंको समझाने बुझानेसे भय दूर होगया और इंग्लैंडकी शिल्पो- स्रतिके लिये इसका बहुत अच्छा परिणाम हुआ।

अंगरेज व्यापारियों ने भारत गवर्नमेंटसे आग्रह पूर्वक कहाकि ब्रह्मदेशके राजा हमारे व्यापारमें विघ्न डालतेहें । सन् १८५२ ई० में भारतके गवर्नर जनरल लार्ड डलहौसीन इस बातकी जांचके लिये एक सैनिक ध्रम पोत रंगनको भेजा । मिस्टर कोमोडर लेम्बर्ट ने पहां जाकर आवामें लाटसाहब का पत्र ब्रह्म-देश के राजा को दिया। राजा ने इसवात पर रंगून के गर्वनर ( सूवा ) को पदच्यत कर दिया क्योंकि अंगरेज व्यापारियों ने उसी पर नालिज्ञ की थी। इसकी जगह जो नया सुबा नियत हुआ वह इनलोगों को पहलेवाले की अपेक्षा भी अधिक दुःखदायी जान पडा।अंत में कोमोडर लेम्बर्टने राजा का एक जहाज खालसे कर लिया । इसपर युद्धआरंभ होगया । कलकत्ते में समाचार पहुँच तेही ८ हजार सेना विदा हुई। सेना ने आकर रंगन वेसिन और प्रोम की एक २ करके छीन लिया और ब्रह्मी लोगों को उत्तर ब्रह्मा की ओर भागना पड़ा । पेगू के परगर्ने पर सरकारी अधिकार होने बाद लाईडलहौसी ने ब्रह्मदेश के राजाके विषय में एक नोटिस लिखा कि आवा ( ब्रह्मदेश ) का राजा यदि पहले की तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट से मित्रता का संबंध पचिलत न करेगा और पेगुका परगना जो हमने लेलिया है उसे लौटानेका पयत्न करेगा तो उसकी कठार दंड दिया जायगा । उसका राज्य छीन लिया जायगा और उसे तथा उसकी संतान को नष्ट भ्रष्टकर देश निकाल देदिया जायगा । इस नोटिस को पानेके अनंतर राजाने किसी प्रकार के संधिपत्र पर हस्ताक्षर तो न किये किन्त मुखसे यह स्वीकार करिलया कि जो देश वा स्वत्व अंगरेजों को लेना हो लेलें इसमें मैं हस्ताक्षेप नहीं करूंगा। इरावदी नदी में स्वतन्त्रता से अंगरेजों के व्यापार करने को भी उसने स्वीकार कर लिया। गवर्नर जनरल ने दूसरा नोटि-स प्रकाशित कर उसमें लिखा कि" राजा ने संधिपत्र पर इस्ताक्षर तो नहीं किये हैं किन्तु उसके प्रण और शांति के कामों को देखकर युद्ध बंद कियागया है "॥

### अध्याय १२. ईस्टइंडिया कंपनी का नवीन पट्टा ।

सन् १८५३ ई० में ईस्टइंडिया कम्पनी के पट्टेकी अविध परी होगई । विटिश गवर्नमेंट ने उसे दूसरी सनद देनेका विचार किया। सर चार्लिस उड़ने इस विषय में ३ जून की पार्लियोमेंट में एक बिल उपास्थित किया । मदरास की नेटिघ एसोशियशनकी ओर से ईस्टइंडिया कंपनी के विषय में पार्लियामेंट में एक प्रार्थना पत्र गया था । उसमें कंपनी के प्रवंध की निन्दाथी । उसमें लिखा था कि कंपनी न्याय का काम ठीक २ नहीं करती है। इसका उत्तर उक्त साहव ने यह दिया कि-भारत वर्ष में एक २ आने के लिए झंडे शपथ खानेवाले साक्षियों की बहुतायत है इसलिये न्यायका काम बड़ा कठिन है तथापि यह काम वहां प्रशंसाके योग्य होताहै । प्रजाके काम पर वहां खूब ध्यान दिया जाताहै। १ करोड़ ४० एकड़ भूमि सींचनेके योग्य तैयार की गई है । भारत गवर्नमेंटको विशेष आय भूमिकरसे है । छवण और अफीम परभी करिलया नाताहै । लवणकर नैसा कठोर नतलाया वैसा नहीं है । मुसल्मान और देशी राजाओंके ज्ञासनके साथ ब्रिटिज राज्यकी तलना कीनाय तो अंगरेजी राज्यमें दासव्यापार, सतीदाह, बालहत्या, नर्वलि, तथा छूट खसोट नहींहोतीहै। किसानबड़े सुखीहैं अब वे जीवनकी आवश्यक वस्तुयें अधिक वर्तने लगेहैं । सन् १८३४-३५ ई० में भारत में ७९ लाख ९३ हजार पौंडका माल बाहरसे आयाथा। पंद्रह वर्षके बाद इस आयमें सौ पीछे १४० की वृद्धिहोकर सन् १८४९-५०ई० में १ करोड ७३ लाख १३ हजार पैंड का माल आया । कंपनी अव अपने प्रवंधमें कुछ लौटफेर करना चाहतीहै । उसने विचार कियाहै कि डाइरेक्टरोंकी संख्या घटाकर ३० की जगह १८ रक्खी जाय और इनमें ६ ऐसे रहें जो दश वर्ष तक भारतमें रहकर ब्रिटिश गवर्नमेंटकी सेवा कर आयहां। सरकारी नौकरीपर अवसे कंपनी किसीको नियत न करसकैगी किन्त सिविल सर्विस परीक्षा सब जातिके लिये खली रक्खी जायगी । नौकरी पानेका स्वतंव गरीब अमीरके लिये समानहोगा। सैनिक पदोंकी व्यवस्था में तो परिवर्त्तन न होगा किन्तु वंगालकी गवर्नरी स्वतंत्र नियत की जायगी। आईन बनाने वाली सभामें गवर्नर जनरल दो सभासद अपनी ओर से और प्रत्येक प्रान्तका व्यापारी समाज अपनी ओर का एक २ सभासद नियत

## (१९४) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

करेगा । इसके सिवाय हाईकोर्टका चीफ् जस्टिस और अन्य जज मिलाकर कुः १२ सभासद होंगे प्रान्तों के प्रत्येक नगरमें छोटी कोर्ट नियत होंगी और देशी-न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाया जायगा । " इसिवलके विषयमें पार्लियामेंटमें वहुत विवाद हुआ । कामन्स सभामें सर ज्यार्ज क्रार्कनें हिन्दुओं की नीतिमत्ताको सराहा । और कहाकि सतरहवीं शताब्दिकी चाल ढाल देखकर भारतके अंगरेज जैसे भारत वासियों की निन्दाकरते हैं वैसीही निन्दाके योग्य उस समयके अंगरेज़ भी थे। मिस्टर फिलिमोर ने कहाकि सत् १८३३ई० के प्रतिज्ञापत्रमें लिखे जातिभेद विना सब लोगों को समान गिनने के कार्यपर कंपनी ध्यान नहीं देती है। देशियों की निन्दा करने में मिस्टर (लार्ड) मेकाल प्रसिद्ध गिने जाते हैं। उन्होंने कहाकि—''देशियों को भारत वर्षके प्रवंधसे अलग रखने के प्रयत्न में उनकी प्रवृत्तिका मंग कर हम लोग अपने शासन को दृढ वा दीर्घ काल तक चलने योग्य नहीं बना सकेंगे। उन्हें वशमें करने के लिये अथवा उनपर अधिक काल तक शासन करने का स्वत्व वा अधिकार प्राप्त रखने के लिये उन्हें अज्ञान रखना में कभी अच्छा नहीं समझता हूं"॥

# अध्याय १३. नागपुरका खालसा और भारतमें तार ।

#### तीन आविष्कार।

सन् १८५३ ई०में गवर्नमेंटनें नागपुर राज्य खालसे करनेका ठहराव किया। यहांके राजा राघोजी भोंसला इस वर्षमें अपुत्र मरगये। लाई डल हौसी उससमय भारतवर्षके गवर्नर जनरल थे। वह चाहतेथे कि श्रोनः २ समस्तदेशी राज्य खालसे कर लिये जाँय और किसी राजाको गोद लेनेकी सनद नदी जाय। उन्होंने नागपुरके राजाके अपुत्र मरनेसे गादी खाली होतेही अपनी नीतिका पालन किया। और उसीके अनुसार एक आज्ञापत्र मकाशितकर नागपुर राज्यको सरकारी राज्यमें मिला लिया। सन् १८५७ ई० में भारतवर्ष में जो उपद्रव हुआ उसके अनेक कारणोंमेंसे एक लाई डलहोसीकी यह नीति भी मानी जाती है॥

भारतवर्षमें रेल्वे बनानेका कार्य जिससमय जी. आई. पी. और ईस्ट इंडियनरेल्वे कंपनीने आरंभ किया तबही तारका कार्य आरंभ हुआ था। सन् १८५०-५१ ई० में गवर्नमेंटने प्रथम बंगालमें तारघर स्थापितकिये। दूसरे ही वर्ष ६२१९०) रुपयेके व्ययसे ८३ मील लाइन तैयार हुई। बंबई तथा मदरास पान्तमें यह कार्य सन् ५४ में हुआ। सन् ६७-६८ में भारतवर्षमें तार विभाग द्वारा २०२१९१ समाचार आयेगयेथे और उस वर्ष भारतभरमें कुळ १३४७३॥ मीळ तारकी ळाइन थी॥

सन् १८४६ में परीक्षांक बाद यह निश्चय हुआ कि सल्प्यूरिक ईथरेक प्रयोगसे रोगींक शरीरपर किसी प्रकारकी कठोर चीरफाड करनेपरभी उसे उस का दर्द विदित नहीं होताहै । और इस दवाकों सुंघानेसे रोगी विलकुल अचेत होजाताहै । इसवातंक प्रकाशित होतेहीं लोगोंक हर्षका ठिकाना नरहा किन्तु इस से भी बढ़कर "क्वोरो फार्म" निकला । इसकी जांच सन् १८४७ ई० में हुई । दोनों पदार्थोंकी तुलना करनेसे जानपड़ा कि ईथरकी अपेक्षा क्वोरोफार्मकी थोड़ी मात्रा अचेत अधिक करदेतीहैं, उसका प्रमाण अधिक ज़ीष्ट और पूरा २ होता है, आधिक समयतक टिकता है और उससे रोगींको प्रलाप नहीं होता है। उसमें खर्च कम होता है और केवल कमाल पर छींटकर क्षुंघादेनेहींसे मनुष्य अचेत होता है किन्तु ईथरमें यंत्रकी आवश्यकता होतीहै ॥

खगोल शास्त्रके विषयमें दो बड़े आविष्कार सन्१८४५ और ४६ई० में हुएथे। एस्ट्रिया, नेपच्यून और यूरेनस यहकी शोधहोचुकीथी। इन वर्षोमें फ्रेंच और जर्मन विद्वानोंने ही बी, एरिस, और क्लोरा नामक यहाँकी गित का निश्चय किया। इसी वर्षमें पांच धूमकेतु यहाँकी चाल मालूम हुई। और सन्१८४८ई० में 'मेटिस' सन् ४९ में "हाइनिया बारविनकडा" सन् ५० में 'पारेंनोपी' 'विक्टोरिया' और 'शोरिया' यहका शोध हुआ। इनके सिवाय शनियहके अष्टमं उपयह और नेपच्यूनके एक उपयहका आविष्कार भी इसी वर्षमें हुआ।

य साल नवीन जोधोके विषयमें बहुत बढ़कर निकले। सन् ४६ और ४७ में रसायन जास्त्रके विषयमें तीन बढ़े २ आविष्कार हुए। प्रथम जोध 'गनकाटन' वारूदकी, दूसरी काचको झुका वा मरोड़ सकनेकी और तीसरी कागज़की बोतलें वा किंवाड बनानेकी। इस जोधके अनुसार पानी भरनेसे कागज़ गलता नहीं है। कागज़से बने हुए पात्र धरतीपर डालनेसे नहीं टूटते हैं और इसपर तुर्रा यह कि वेपारदर्शक होते हैं॥

## अध्याय १४. क्रीमियाका युद्ध ।

सन् १८५४ ई० का वर्ष यूरोपके लिये बड़ा भयानक था। रूम राज्यरी अनेक पान्तोंमें कसाधर्म मानने वाले (कसवालेक वैद्याधर) लोग निवास करते थे।

उन लोगोंके साथ रूमका जैसा वर्ताव था वह रूसको पसंद न था। रूस सम-झता था कि रूमके ईसाइयोंकी रक्षा करनेकी काम मेरा है। रूसने इस विष-यमें रूमकी जो निन्दाकी उसे अन्य यूरोपियन राज्योंने सचा समझा परंत् उनको संदेह हुआ कि कहीं ऐसी वातके वहानेसे कस किसीभारी राजनैतिक लाभके लिये चालतो नहीं चलरहा है। इस भयसे उन्होंने रूसकी वातका समर्थन करनेके वदले उसकी योजनाको भंग करनेका प्रयत्न किया। इसकी गवर्तमेंट अल्पकालमें छोटेसे राज्यसे एक वृहत् साम्राज्य वनगया था ! यूरोपमें ऐसा जनरव था कि रूस राज्यका संस्थापक पीटर दी येट आपने वसीयत नामेमें लिखगया है कि मेरे उत्तराधिकारियोंको अहांतक वालाटिक समुद्रसे उत्तरकी ओर और काल समुद्रके किनारेपर दक्षिणकी ओर सीमा स्थापित करनेका अवसर न मिले चुप न रहना चाहिये । इस कारण बढे राज्योंने अनुमान किया कि कमके विषयमें बखेडा कर कस उसका। कुस्तुनतुनिया और वासजरस लेना चाहता है इस लिये उन्होंने निश्चय किया कि रूमके अपवंधसे रूसको लाभ उठाने देना उचित नहीं है। इस शनैः २ भारत लेनेकी इच्छासे मध्य एशियामें अपनी सेना नढ़ाता जाता था इस लिये उसकी यह चाल इंग्लैंड को अधिक बुरी लगी। इंग्लैंडने सोचा कि, रूसका विरोध करनेके लिये रूमसे मेल करना चाहिय । और रूस रूमके युद्धमें इंग्लैंडको रूमका साथ देना डिचत है। इस विचारमें फ्रांसके नवीन सम्राट् नेपोलियन ने साथ दिया। उसने अपने विचार कौशलसे फ्रांसका राज्य माप्त किया था और वह जानता था कि जवतक मैं किसी कार्यसे वहांकी प्रजाको प्रसन्न न करसकुंगा मरा टिकाव होना कठिन है ॥

ईसाई धर्मके अनेक स्थानः कम राज्यमें थे। इन पर आधिपत्य रखने के विषयमें कस और फ्रांसका झगड़ा था। इसका निपटारा करानेक लिये फ्रांस इंग्लैंडके संयुक्त हुआ। दोनेंनि मिलकर क्रमकी ओरसे क्सके साथ युद्ध नि श्रय किया। दोनेंनि क्रांस कहलाया कि सन् १८२७-२८ में क्सने क्षमके साथ जैसा वर्ताव किया था वैसा अब न करने दिया जायगा। हमारे जहाज़ काले समुद्रमें जायँगे। वहांपर यदि कोई क्सी जहाज़ मिलेगा तो हम उसे सेवस्टोपलकी ओर लीटादेंगे और क्रम राज्यपर किसी प्रकारका बलातकार क्सको न करने देंगे। इस बात से युद्ध उनगया। जमेनी (प्रक्रिया) और आस्ट्रिया इंग्लैंडके मित्र गिनेजाते थे परंतु इस अवसर पर वे अलग होगये। इंग्लैंडके प्रधानमण्डलमें भी इस विषयमें मतभेद हुआ। लार्ड एवर्डीन और

मिस्टर ग्लैडस्टनने इस युद्धका विरोध किया परंतु इंग्लैंडकी प्रजाका अधिक भाग युद्धमें कीर्ति सम्पादन करनेकी वृष्णास युद्ध करनेकी सम्मतिमें लार्ड पा-मर्स्टनका साथी हुआ । उनकी सम्मतिके अनुसार १५ सितम्बर सन् १८५५ ई० को पुद्धका आरम्भ हागया । और मीषण संग्रायके बाद सन् १८५६ ई० के फरवरी मासमें इसका अन्त हुआ। दोनों ओरकी सेनाओंने बहुत वीरता दिखाई किंतु इंग्लैंड, फ़ांस और रूमकी संयुक्त सेनाके सामने रूसी सेना टिक न सकी। परिणाम यह हुआ कि रूसने सन्धिका प्रस्ताव किया। इस बातका उहराव करनेके लिये फ़ांसकी राजधानी पैरिस नगरमें इंग्लैंड, फ़ांस, कस, आस्ट्रिया, मुशिया और सार्डीनिया (इटाली ) राज्यके प्रतिनिधियोंने मिलकर निम्नलि-खित शर्ते पक्की की-(१) रूमके प्रबन्धमें हाथ डालनेका रूसको दावा न करना चाहिये (२) काले समुद्र पर किसी राज्यका अधिकार नहीं है और वहां छः से अधिक जहाज रूस न रखसकेगा (३) हैन्यूव नदी व्यापारके लिये खुली रखनी होगी ( ४ ) रूमके मालडेविया और वेल्केयाना प्रान्त ( रोमे-निया) और सर्वियाके प्रान्तोंको प्रजाशासनका अधिकार देना और सर्वियामें रूपको सेना रखने देना और ( ५ ) परस्परके जीते हुए राव्य जिसके जिसे देदेना होगा"॥

## अध्याय १५.

## कीमियाके युद्धके समय इंग्लैंडकी स्थिति।

यद्यपि इस अध्यायमें प्रायः उन्ही बातोंका समावेशह जिनका वर्णन इस पुस्तकके प्रथम भागमें होना चाहिये था किन्तु कीमिया का विषय एकत्र रहनेसे पाठकोंके चित्तपर बात अच्छी तरह उसती समझकर यहांपर लिखना उचित समझा गयाहै। जिस समय कीमियाके युद्धमें रूससे विजय पानेकी इच्छासे इंग्लैंडकी सेना डचूक आफ़ केम्ब्रिज् अधिकारमें विदाहुई श्रीमती उसका सत्कार करनेके लिये स्वयं गई थीं। एक ओर युद्धके लिये बड़े २ राज्योंके प्रधान कर्मचारी अपने शिर पचा रहे थे और दूसरी ओर राजाओं में परस्परका मेल मिलाप होता था। इसी बीचमें राज्ञीपति प्रिंसएलवर्ट फ्रांसके नवीन सम्राद् नेपोलियनसे मिलने गये। वहांसे लीटनेपर मालूम हुआ कि अध्यक्षींकी वेपरवाहीसे बिटिश सेनाके मनुष्य बहुत दुर्दशासे नष्ट होते हैं। गवर्नमेंटने इस बातपर सेनाध्यक्षींको चहुत लिथाड़ा और महारानीके चित्तमें

#### ( १९८ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र ।

इतना दुःख हुआ कि वह इस संवादका सुनकर वीमार होगई। मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेलने जिसका कुछ वर्णन इस पुस्तकके पूर्व अध्यायों में हुआहै जाकर साहस और परिश्रमसे घायल सैनिकोंकी सेवा सुश्रूषाकर हज़ारोंके प्राण वचाये॥

विटिश और फ्रांसकी संयुक्त सेनाकी बहुत हानि होनेपर भी जब रूसने तोपों की मार सहने उपरांत सेबस्टोपलका किलान छोड़ा तब इंग्लैंडको बहुत निराशा हुई और इस बातका विचार करनेके लिये पार्लियामेंटमें एक बिल उपस्थित हुआ किन्तु उसी समय रूसके सम्राट्टूसरे निकोलसकी अकस्मात् मृत्यु होगई इस लिये कीमिया युद्धका शीष्रही अंत होगया। युद्धसे घायल होकर लीटे हुए सैनिकोंको श्रीमतीने चेथामके अस्पतालमें देखकर उनका समाश्वासन किया॥

इसी अवसरमें फ्रांसके नवीन सम्राट् छुई नेयोलियन अपनी रानी सहित श्रीम-तीसे भेट करनेंके लिये इंग्लैंड आये। श्रीमतीने उनका बहुत सत्कार किया और सत्कारकी बुद्धिक लिये नेपोलियनने सम्मानपूर्वक श्रीमतींक होठोंका चुंवन किया। इस बातसे फ्रांसमें प्रजा तंत्रप्रणाली स्थापन करनेकी इच्छा रखने बाले पक्षको बहुत बुरा लगा और उन्होंने नेपोलियनपर गालियोंका मेह बरसाया। नेपोलियनके सन्मानमें वाटर्लू महलमें एक नाच हुआ जिसमें उन्होंने बहुत योग्यता दिखाई। इस विषयमें श्रीमती ने अपनी दिनचर्या में लिखा है कि "में तीसरे ज्यार्जकी पौत्री इंग्लैंडके कट्टे शत्रु सम्राट् पथम नेपोलियनके भतीजेके साथ, वाटरलू के राजभवन में, उस व्यक्ति के साथ जो छः वर्ष तक देश विदेश भटक कर इंग्लैंड का आश्रय लेचुका है नाचूं, इसे ईश्वर की विचित्र लीलाही समझना चा-हिये।" इस अवसर पर श्रीमती ने सम्राट् को नाइट आफ़ दी गार्टरकी उपाधि प्रदान की।।

अच्छीतरह दावत चखने वाद जब सम्राट् नेपोलियन फ्रांसको गया श्रमतीने कीमिया के युद्ध में पराक्रम करनेवाले सैनिकों को पदक, पारितोषिक और पद्वियाँदीं। इनमें अनेक लूले, लंगड़े, हाथ बिनाके और अंगमंग थे दश और श्रीमती की सेवा में उनकी यह दशा हुई थी इसालिये आपको वहुत दु:ख हुआ। आँखों में पानी भरआया। श्रीमती के हाथ से पदक पाकर उन्हें बड़ा संतोष हुआ। थामस टाऊविज नामक शूरको जिसके दोनों पर इसयुद्ध में कटगये थे आपने अपना शरीर रक्षक ( एडी कैंप ) बनाया॥

सितंबर मास में सेबलस्टोपल नामक दृढ दुर्ग घोर संयाम के पश्चात् इंग्लैंड के हाथ आने की ज़ब ख़बर पहुंची प्रजाके हुई का ठिकाना न रहा। बालमोरल में निवास करनेवाले लोगों ने एक पहाडीपर चढ़कर आग जलाई । श्रीमती अपने महलकी खिड्कीमें से खडी २ इस अद्भुत दश्यको देखती रहीं । वहांके यामीण लोगोंने उस अप्रिके पास अद्भुत प्रकारसे नाच किया, गाया, ढोल बजाय और बंदकों के फेर किये। क्रीमिया से विजय प्राप्त कर लौटीहुई सेना का श्रीमती ने एल्डरज्ञाट में निरीक्षण करते समय कहा:-" आज यहांपर एक वृहत् सेना इकही हुई है। उससे मेरा कथन है कि वह पूर्ण आरोग्यताके साथ लौट आई जिसका मुझे हर्ष है। उसने कष्ट और विपत्ति उदारतापूर्वक सहन की है उसके लिये धन्यवाद देनेको में वहत आतुर थी। और जो लोग अपने देश के लिये मृत्यु को पाप्त हुए हैं उनके लिये मैं दुःखित हूं। और इसीतरह जिन्हों ने वीरतापूर्वक युद्ध किया है उनेक लिये मुझे वडा गर्व है। मैं परमेश्वर का उपकार मानती है कि अब भयके बादल विखर गये हैं। आपलोगों के यशस्वी कर्म की कीर्ति सदा रहेगी और मुझे आशा है कि फिर जब कभी आवश्यकता पहेंगी जिसका मुझे भरोसा है कीमियोंके युद्ध में आत्मसमर्पण करनेकी तरह फिर भी आप लोग मेम पूर्वक देश सेवा करनेके लिये तत्पर होगे।" इस आज्ञाको सनकर सेनाने श्रीमतीके लिये एक स्वरसे "ईश्वर श्रीमतीकी रक्षा करे। " इस वाक्यको कहा॥

## अध्याय १६. रूमकी रक्षामें तीन राज्योंका मेल ।

इस भागके अध्याय १४ में जिस संधिका वर्णन हुआ है उसके सिवाय सन् १८५६ ई० के अपरेलमें इंग्लेंड, फ्रांस और आस्ट्रियामें क्रमके विषयमें एक संधि और हुई थी जिसमें २ कार्ते थीं (१) तीनों राज्य क्रम राज्यकी रक्षाका बोझा अपने ऊपर लेते हैं और (२) पैरिसमें ३० मार्चको जो संयुक्त राज्योंका इस विषयमें संधिपत्र लिखा गया उसके नियमोंका भंग जो कोई करेगा उससे हमतीनों मिलकर लडेंगे। सन् १८७१ ई० तक इस संधिका बर्चाव ठीक २ होता रहा। सन् ५६ ई० की ३० मार्चको सब राज्योंने मिलकर पैरिसमें जो संधि की थी उसमें एक कार्त यह भी थी कि "काले समुद्रको स्वतंत्र गिनना और वहां क्सको मेगजीन तथा छःसे अधिक सैनिक जहाज़ न रखने देना चाहिये"। सन् ७१ ई० में इस संधिका भंग होगया। और प्रकाश रूप पर क्सने कह दिया कि "अब हुम इस बातके नियम बद्ध नहीं हैं। इस संधिपत्रकी

## (२००) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

अनेक शर्तींको और २ राज्यों ने भंग कर डाला इस लिये केवल हम पर ही इसके निर्वाह का द्वाव डालना न चाहिये । उन दिनों में फ्रांस और जर्मनीका घोर संग्राम हो रहाथा। इस लिये दोनों राज्य इस काममें न वोलसके। इसी तरह इंग्लैंडने भी इन दोनों राज्योंको युद्धसे आना कानी करते देखकर क्ससे एका की लड़नेका साहस न किया। आस्ट्रिया विलकुल ही चुप साध गया। परंतु पैरिसके संधिपत्रकी बात हवामें उड़ाकर चुप रह जानेसे निंदा समझ कर पिंस विस्मार्कने एक चाल खेली। उनकी सूचनाके अनुसार क्सके अनुचित कार्य पर विचार करनेके लिये लंडनमें एक सभा हुई। इसमें बड़े २ राज्योंके प्रतिनिधि इकट्ठेहुए। इन्होंने निश्चय किया कि "क्सने जो मार्ग ग्रहण किया है वह अनुचित नहींह और उसके विरुद्ध कोई काम न करना चाहिये।" इस वातके प्रकाश होतेही क्सने कमको दवा लिया और क्स कमकी लड़ाईमें क्सकी हार होनेका इसीसे अवसर आया। केवल इतनाही नहीं किन्तु इस कार्यसे क्स बहुत बढ़गयां और यह भी कहा जाता है कि यूनानेक विरुद्ध कमकी ओरसे सव राज्योंने पक्स किया जिसका कारण भी यही संधिपत्र है।

### अध्याय १७.

#### अवधका खालसा।

सन् १८५६ ई० के फरवरी मासमें अवधके नव्वावका राज्यस्नालसे कर वाजिद्र अलीशाहको गवर्नमेंटने पेन्शन देदी । इस कार्यमें नियम विरुद्ध चाल चलनेके कारण सरकार पर जो आक्षेप होता उससे बचनेके लिये भारत वर्षके गवर्नरजन-रल ने एक आज्ञापत्र प्रकाशित किया जिसमें लिखाथा कि "अवधके नव्वावसे जिन वातोंमें संशोधन करनेकी सम्मति दीजातीहै उनपर ध्यान नहीं देतेहैं और उस राज्यमें लूट खसीट बहुत होतीहै । इन कारणोंसे अयोध्याका उपजाऊ प्रदेश नष्ट हुआ जाताहै ।" गवर्नरजनरलने आरंभमें नव्वावसे (१) अवधकी दीवानी फौजदारी तथा सैनिक सत्ता सदाके लिये अंगरेजी सरकारको देनाहोगा (२) नव्वावका पद सदा स्थिर रखना और यह पद वंशपरंपरा तक चलने देनाहोगा (३) नव्वावके साथ सम्मानपूर्वक वर्त्तना और लखनऊके महल तथा दिलखुश और बीवीपर वागमें केवल नव्वावका अधिकार रहेगा किन्तु मृत्युका दंड देनेकाउन्हें अधिकार न होगा (४) नव्वाव वाजिद अलीशाहको उनकी प्रतिष्ठाकी रक्षाके लिये वारह लाख रुपये वार्षिक और महलकी रक्षाके लिये तीनलाख रुपया वार्षिक

गवर्नमेंटसें दिया जायगा और (५) उनके उत्तराधिकारियोंको नारह लाख वार्षिक पेन्शनके अतिरिक्त उनके पुत्र कलत्रादिके वेतनका स्वतंत्र प्रवंधिकया जायगा —इन शतींसे संधि करना चाहाया । इस संधिपत्रपर हस्ताक्षर करने के लिये नव्वावको तीन दिनकी अवधि दीगईथी । अवधि समाप्त होने उपरांत मव्वावने संधिपत्र पर हस्ताक्षर नहींकिये । नस इसलिये अपनी आज्ञाके अनुसार गवर्नमेंटने अवध प्रदेशमें खालसा करिल्या। नव्वावको वारह लाखकी पेन्शन दी गई जिसे उन्होंने आवट्वर माससे स्वीकार कर लिया । उससमय सरकारने यहभी प्रकाशित किया कि नव्वाव साहव जब तक जियेंगे उनका नव्याव पद बनारहेगा किन्तु उनके पीछसे उनके उत्तराधिकारी इस पदके अधिकारी न होंगे। और न उनके समान वार्षिक पेन्शन उनके उत्तराधिकारी दीजायगी ॥

यह वात अवधकी प्रजाको पसंद न आई। एकवर्षवाद नानासाहवकी प्रेरणासे जो बलवा हुआ उसमें लखनऊकी सेनाका अधिक भाग बलवा करने में था और अयोध्या ही इस उपद्रवका केन्द्रथा। नेपालके नंगवहादुरने ९ इः नारसेना भेजकर अवधका उपद्रव शांतिकया। और उनकी सहायतासे संग्कारने अवधका राज्य फिर प्राप्तिकया॥

## अध्याय १८. ईरान और चीनसे गवर्नमेंटके युद्ध ।

इसी वर्षमें भारतगवर्नमेंटको ईरानराज्यसे लड़ाई करनी परृति । ईरानराज्यने हिरातपर चढ़ाई कर सन् १८५५ ई० की २५ आक्टूबरको उसपर अपना अधिकार करलियाथा । भारत गवर्नमेंट उसकी इसचालको 'पसंद न करसकी क्योंकि गवर्नमेंटका कथनहै कि अफ़गानिस्तान और हिरात पर भारत वर्न मेंटके सिवाय दूसरे किसी का आधिपत्य नहीं है। इस युद्धमें ईरान राज्यकी हार हुई। और उसे लाचार होकर भारत गवर्नमेंटसे संधि करनी।पड़ी। ईरानके साथ जो संधिपत्र हुआ उसकी शर्तें ये थीं—" हिरात नगर उत्तर अफगानिस्तानकी भूमि पर आधिपत्यका दावा ईरान राज्य छोड़ताहै, हिरात और अफ़गानिस्तानके राजाओंसे करलेन अपने नामपर खुतवा पढ़राने और अपने सिके का वहां प्रचार करनेका दावा उसे अब स्वीकार नहीं है। और स्वीकार करताहै कि अबसे पीछे अफ़गानिस्तानके स्थानीय कामकाज में न पढ़गा और हिरात तथा अफ़गानिस्तानको स्वतंत्र गिनुंगा। अबसे अफ़गानिस्तान और हिरात राज्येक झगडोंका निपटार करनेके अंगरेजी सरकारको पंचायत

# (२०२) महारानी विक्शेरियाका चरित्र।

करना चाहिये।" इस लेखपर हस्ताझर करने वाद अंगरेज़ राजदूतके तेहेरानेक पींछे पहुंचने पर पहले अपमानोंके लिये ईरानका क्षमा मांगना ठहरा। सुना गयाहै कि ईरान शाहनेके अंगरेज़ दूतके विषयमें अपने प्रधान अमात्यको लिखाथा कि—" मिस्टर मरे मूर्ख और पागलहैं क्योंकि राज्योंका तक का अपमान करना उसने सीख लियाहै। और वह ऐसी मूर्खता करने लगाहै"॥

ईरान युद्धकी समाप्ति होतेही चीनपर चढाई करनेका अवसर आया। चीन गवर्नमेंटपर अभिज्ञाप यह लगायागया था कि उसने अंगरेजी झंडेका अपमान कियाहै। 'एरो' नामक जहाज में ७ अक्टूबर सन् १८५६ ई० को कितनेही चीनी कर्मचारी आये और उस जहाज मेंसे बारह मनुष्योंको पकडलेगय। जहाजके मालिकने उसपर अंगरेजी झंडा चढ़ाकर यह प्रकाशित किया कि यह नहाज अंगरेजीहैं; और चीनने इसका अपमान कियाहै। इसवातको चीनने न सुना और कहदिया कि "यह अंगरेजी जहाज नहीं है किन्तु चीनी जहाजहै। और इसे अंगरेजी झंडा चाढानेका अधिकार नहींहै।"मिस्टर जस्टिस मेकाथीं ने अपने इति-हासमें लिखाहै दिह"चीन गवर्नमेंटका कथन सत्यथा। और जहाजके मालिकने अपने लामके लिये थोडे समयके लिये कहींसे झंडा प्राप्तकरलियाथा।"परंत कंटानके वंदरका अंगरेनी दूत बखे डिया था और इसलिय उसने पेकिन स्थित मुख्यदूतको झूठी खबर देकर वहुँका दिया था।जिस समय इस वातकी ख़वर इंग्लैंडमें पहुँची वहांके कितनही राजनीतिज्ञोंने इस चालकी बहुत निन्दाकी थी परंतु लार्ड पामस्टेनने एक ऐसा नियम प्रकाशित किया कि-"हम सचेहीं वा झूँठे किन्तु अव तो अपनी टेकका निर्वाह करनाही 'बाहिये। " इस नियमको कितनेही स्वार्थी अंगरेजोंने पसन्द किया इसकारण पार्लियामेण्टमें पामर्स्टनके विरोधी न टिकसके। युद्धके अन्त में ब्रिटिश गवर्नमें दिका विजय हुआ । पांच बंदर फिर यूरोपियन व्यापारके लिये खोलनेका चीनपर दबाव पडा । और ईसाई पादरियोंको चीन राज्यमें धर्मीप-देश करनेकी स्व तन्त्रता मिलगई। इसी स्वतन्त्रता ने अनेक बार चीनमें लाखें। इसाइयोंका नाक करार चीन राज्यको मिट्टीमें मिलादिया ॥

# अध्याय १९. भारतवर्षका बलवा ।

कीमियांके युद्धमें हजारों मनुष्योंके नष्ट होनेसे खिन्न और विजयसे हिर्षित इंग्लैंडफी प्रजाको जो सन् ५७ के बलवेकी एकाएक ख़बर मिली । उस वर्षसे

पहले भारतमें श्रीमतीका स्वतन्त्र शासन न था । किन्तु ईस्टइंण्डिया कम्पनी राज्य करती थी । भारतके प्रबन्धपर विलायतका कछभी ध्यान न था । पार्लि-यामेंटको सेकेटरी आफस्टेट जिधर चलाते टधर चलती थी । लार्ड डलहौसी की रजवाडोंको खालसे करनेकी नीतिने देशमें हलचल मचा रक्खी थी । सन १८५६ ई० में उनके उत्तराधिकारी लार्ड केनिंगूने शांति स्थापन करनेका वहुत कुछ प्रयत्न किया परंतु उनकी कुछ चली नहीं । और सन् १८५७ ई० के मई मासमें भारतवर्षमें बलवेकी आग एकदम भडक उठी । इसके कारण अंगरेज यंथकर्ताओंने जो दिखलाये हैं। उनमंसे थोडे ये हैं उनका कथन है। कि भारत गवर्नमेंटने बहुतही अविचार और भूलभरी नीतिका अवलम्बन कियाथा । अफ-गानिस्तानकी चढाईमें हारखाना, सिंध, पंजाब और नागपुरका खालसा और अवधको सरकारी राज्यमें मिला देना आदि कामोंसे प्रजाके चित्तपर बहुतही तुरा प्रभावपदा । वंगालकी सनामें अधिक लोग अवधके रहनेवाले थे । वे लोग अवधमें सरकारी राज्य स्थापित करनेसे बहुतही दुःखित होगये थे । सेना और पजाके मनमें सरकारकी नीतिपर सन्देह होगया।इस अवसरमें गवर्नमेंटने एक नवीन पकारकी बंदूक सेनामें पचलितकी उसका कार्तृस हाथसे ते। ड्नेके बदले दांतसेकाटना पड़ताथा।सिपाहियोंको संदेह होगया कि ये कार्त्रस गौ और सूअरकी चर्नीसे बनाय गये हैं और इन्हें दांत से कटवाकर सरकार हिन्दू मुसलमान सैनिकों का धर्म श्रष्ट करना चाहती है। प्रसिद्ध इतिहास कत्ती मिस्टर टाळवाइन ह्वीळरने ळिखा है कि-" प्रमादवश कार्तुसों में गौ और सुअर की चर्बीका उपयोग हुआ था। सिपाहियोंने अज्ञानवज्ञ यह समझ लिया कि, अंगरेज़ लोग जान बूझकर हमारा धर्म श्रष्ट करना चाहते हैं। दुर्भाग्यसे उनका श्रम दूरकरने का सैनिक अपस-रोंने शीघ्र प्रयत न किया । इसका परिणाम यह हुआ कि, कलकत्ते के निकट बारकपुर की सेना में हळचळ मचगई। वहां के सैनिकों ने मकानों में आग लगादी:। इसबात से सेनाध्यक्षकों की औँखें खुलगई और उन्होंने चर्बीवाले कार्त्र-सोंको बिलकुल बंद करनेकी आज्ञादी । परन्तु आगलग चुकी थी इसलिय सिपा-हियोंने किसीभी प्रकार के कार्त्स पर विश्वास न किया "। इसके सिवाय यह भी कहा जाता है कि, रेलवे लाइने और तारको देखकर मुर्ख लोगोंने यह संदेह किया कि, सरकार हमें जादसे बझ करना चाहती है। बस कई एक इसबातको भी बलब के अन्य कारणों में से एक समझते हैं ॥

## (२०४) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

वलवेकी आग प्रथम मेरठ में भड़की । वहांके वलवाइयों ने अंगरेज अपसरों पर गोलीमार कर कितनहीं अंगरेजों का वधकर डाला । मेरठकी सेना वहांसे वलवाकर दिली पहुंची । वहां जाकर उसने दिली सम्राट के एक वंशधरकों जो सरकार से पेन्शन पाताथा अपना अपसर वनाया और उसीको भारतका सम्राट निश्चित करिलया । भारतके गवर्नरजनरलने चीन जातीहुई अंगरेजों सेनाको उपद्रव की शांतिक लिये रोक लिया। इस सेना के आपहुंचने पूर्व पंजावके लिपट नेंट गवर्नर सर जान लारेंसने देशी सेनाके शस्त्र छीन लिये और दिली विजयके लिये अपनी विश्वस्तरोना भेजी । सिक्खजैसी वीरजाति जो थोंड़ेही वर्ष पूर्व अंगरेजों से लड़्चुकी थी गवर्नमेंट की भक्तरहकर तन और मन से सहायक हुई । सिक्ख और यूरोपियन सेनाने बड़ी कठिनता से दिली में शांति स्थापित की ॥

दिल्लीसे चलकर उपद्रव लखनऊ पहुंचा। यह अवधकी राजधानी थी और गवर्नमेंट ने हालहा में इसपान्त को लेलिया था इसलिये यहां बडी हृदयविदारक घटना हुई । वलवाइयों ने मारकूटकर यूरोपियनोंकी स्त्री वालकों सहित रेजिडें-सीके एक वंद मकान में घर लिया। इससे भी बढ़कर कानपूर में हुआ। वहां स्त्री बालकों सहित एक सहस्रके लगभग यूरोपियन थे वहांके सरह्यूग व्हीलर सेनापति थे। विठूर के पद्च्युत राजा नाना साहब जिनका गवर्न-मेंटने गोदलेना स्वीकार नहीं कियाथा उनपर सेनापतिका विश्वास था। उनपर भरोसा कर व्हीलंर साहव सब यूरोपियनों को लेकर एक अस्पताल में निसके गिर्द मद्दीकी दीवालथी घुसबैठे। इनके पास पांचसो से अधिक स्त्री वालक और इनसे कम पुरुष थे। जानासाहबने वलवाइयों में मिलकर अस्पताल को घर लिया । उनकी गोलियोंसे अस्पतालके भीतर यूरोपियन लोगोंकी लाशें विछगई।स्त्री बालकोंको खुलीहुई धूपमें मिट्टीकी दीवारकी शरण लेनी पड़ी। बालवर्ची के सुखे मुख हरे करनेके लिये जो लोग अस्पतालके भीतर कुएँसे पानी लेने गयेथे वे बलवाइयोंकी गोलीसे मरकर कु.एँकी शरण हुए। अंतमें नानासाहबने कह-दिया कि यदि तुम लोग हमारी शरण आकर अस्पताल खाली करदोंगे तो हम तुम्हें यहांसे जीवित निकल जाने देंगे । इसबातको यूरोपियनोंने स्वीकार किया और वे एक नौकामें बैठकर गंगाजीके उसपार जानेलगे परन्तु उपद्वियोंने वहां भी उनका पीछान छोड़ा और गोलियां मार २ कर नावके लोगोंको डुवोदिया। जो कुछ स्त्रियां वा बालक बचे बचाये थे उन्हें पकड़कर एक मकान में उनको बुरी तरहसे मार डाला । व्हीलर साहब के साथ के एक हजार मनुष्यों में से अपना दुखड़ा रोनेके लिये केवल चार मनुष्य बचने पाये ॥

इन वातोंको सुनकर भारत और विलायतके यूरोपियन लोगोंका कोध बहुत भड़का और वे उचित अनुचितका कुछ विचार न कर बदला लेनेपर उतारुहुए किन्तु उससमय भारतके गवर्नर जनरल लार्ड केनिंग् बड़े शांतचित्त और बुद्धिमान थे । उन्होंने अपने मनमें ठान लिया कि अपराधियों के साथ निरपराध नहीं मारे जाना चाहिये । और उन्हों के प्रयत्नसे बसेड़ा अधिक न बढ़ने पाया ॥

धीरे २ मामला सुधरनेलगा । भारतके दक्षिण भागमें उससमय ज्ञांति थी । अंतमें दिहीपर सरकारका फिर झंडा जा फरहराया परन्त अभीतक लखनरुमें जो अंगरेज घिरे हुएथे उनकी दशा अच्छी न थी। सर जान लारेंसके भाई सह हेनरी लारेंस उपद्रवियोंके गालिसे मारे जा चके थे। उन लोगोंके पास खानेकी एक दाना न था और ऐसा अवसर आगयाथा कि उन्हें लाचार होकर शत्रकी शरण लेना पढ़ै । इस अवसरमें सहायताके लिये सेना आपहुँची । जनरल हेवलाकने ४०० सेनासे ५० हजार शत्रुओंका सामना कर बहुत दढतासे लड़-कर उनके पाण बचाये । इस कार्य में जनरल औटरमभी सहायक हुए । और दोनोंने मिलकर रेजिडेंसीमें घिरे हुए लोगोंके प्राण बचाकर लखनऊका विजय किया। परंतु इस युद्धमें जनरल हेवलाक वायल होकर मर गये। और सर को-लिन केम्प बेल भारतके प्रधान सेनाध्यक्ष नियत हुए । इनकी सहायताके लिये विलायतसे बहुत कुछ सेना आपहुँची थी इसलिये शनैः २ उपद्रव शांत हुआ ! जिन लोगोंके बलवेमें संयुक्त होनेका थोडा भी प्रमाण मिला उनकी फाँसीपर लटका दिया गया। सैकडों मनुष्योंके लटकने और लार्ड केनिगुके समाश्वासन देनेसे उपद्रव शांत हुआ । नानासाहच न मालूम किथर भाग गये । उपद्र-वियोंका साथ देकर जिस व्यक्ति ( शाह आलम ) ने दिल्लीका सम्राट् बनना चाहाथा वह कैद किया गया । भारत वर्षमें ईस्ट इंडिया कंपनीकी जगह श्रीम-तीका शासन हुआ और भारत वर्षके लाट साहब और विलायतमें स्टेटसेकेटरी कोंसिलकी सम्मतिसे देशका शासन करने लगे । इस बखेडेके समय समस्त देशी राजा सरकारके राजभक्त रहे और नेपालने सहायता की ॥

भारत वर्षके बलवेका विषय इतना बड़ा है कि, उसे मैं इस पुस्तकमें विस्तार पूर्वक नहीं लिख सकता हूं। बंग भाषा के एक प्रसिद्ध लेखक ने इस विषय में पुस्तक लिखी है। उसका अनुवाद हिन्दी में हो गया है। आज़ा है कि वह "श्रीवेंकटेश्वर" यंत्रालय में छपकर जीव्र प्रकाज़ित होगी॥

# (२०६) महारानी विकटोरियाका चरित्र।

#### अध्याय २०.

# वलवेंक विषयमें राज्ञीपंतिकी सम्मति ।

जिस समय वलवेका संवाद इंग्लैंड पहुंचा वहांके लोगोंमें वड़ी हलचल मची। वहांसे भारतकी रक्षाके लिये १० हज़ार सेना भारतको विदा हुई । दंपतिको इस ससाचारसे वहुत कालतक वेचेनी रही और वे दम २ के समाचार गवर्नमेंटसे लेते रहे। उनको विशेष भय इस वातका था कि, वंगालकी समस्त (अस्सी हज़ार) सेना उपद्रव न कर उठे परंतु यह बात न हुई और दो लाख उपद्रवियोंपर अंतमें २४०० अंगरेज़ी सेनाने विजय किया॥

श्रीमतीके पित पिंस एलवर्टने भारत वर्षके उपद्रव की गर्भागर्मीके समय २७ जुलाई सन् १८५७ई० को प्र्शियाके राजा (आज कलके जर्मननरेशके दादा) प्रथम विलियमको एक पत्र लिखा था। उससे विदित होता है कि, दंपित इस उपद्रवका क्या कारण समझते थे और वे राजनीतिमें कितने कुशल थे। उसमें लिखाथा कि:—

"आपने १७ तिथिक पत्रमें भारतवर्षकी गड़वड़के विषयमें संकेत किया है। इस लिये में अपने विचार प्रकट करना डिचत समझताहूं। में यह मानताहूं कि, हमारे भारतशासन के गांभीर्य और उन कारणोंको जिनसे हम उत्तम कहला रहेहें यूरोपियन लोग विलकुल अपरिचित हैं॥

"भारतवासी अपनी स्वतंत्रता रिश्तत नहीं रख सकते हैं और न युद्धकरें उसे प्राप्तकर सकते हैं। कुछ कालसे नई २ जातों ने भारतवर्ष पर चढ़ाई कर जय प्राप्त किया है ऐसी रियन ईरानी और सिकंदर के ज्ञासनमें यूनानियों ने भारत पर आक्रमण कर वहां वालोंको जीता है तातारी, अरब और अन्य जानितने उनपर आक्रमण किया है। जेताओं ने वहां वालोंको अपने दवावमें डालकर उनपर अत्याचार किये हैं परंतु उन्हें जड़मेंसे उखाड़ा नहीं है। और न उन्हें अपनेमें मिलाया है। इस कारणसे वहांके लोग परस्पर मिले जुले रहने पर भी उनमें एक सामान्य प्रजाके समान एकत्रता नहीं है॥

"जिन लोगोंका हृदय देशियोंक जंगली पनसे दुःखके मारे छिद गया है वे यिद देशियों पर चाहे जैसा अत्याचार करें तो भी वे श्रमांक योग्य हैं। कोई भी मनुष्य उनका बचाव करनेमें समर्थ नहीं हो सकता है किन्तु जो लोग अपने घरोंमें शांतिपूर्वक निवास करते हैं और जिन्हें इस उपद्रवका कुछ भी कष्ट

उठाना नहीं पड़ा है और यदि उन्हें कुछ सहन भी करना पड़ा है तो केवल द्रव्यसंबंधी हानि, वे ही अधिक हलचल मचारहे हैं। इस कारणसे उत्तम प्रबंध ध करनेके कार्यमें मुख्य अपराधियोंको कठोरतम दंड देने बाद भी उन्होंकी ओरसे आक्षेप होनेका भय है ॥

"हिन्दू मुसलमानोंमें धर्मके विषयमें इतना अंतर है कि उन दोनोंका एक हो जाना असंभव है। स्वयं हिन्दू ही अपने जातिबंधनमें ऐसे जकड़े हुए हैं कि, उनमें भी एका होना कठिन है। भिन्न २ जाति एक दूसरे पर अत्याचार न करने पांवे इस बातकी हम संभाल रखते हैं। न्यायालयोंमें गरीब अमीरको हम समान भावसे देखते हैं और देशके प्रत्येक भागके प्रत्येक व्यक्ति को किसी प्रकार के संदेह विना न्याय मिलनेका हम प्रयत्न करते हैं। इसके साथही हम प्रजाके भिन्न २ धर्म और सामाजिक नियमों में इस्ताक्षेप नहीं करते हैं। इनकारणोंसे ही हमारा आधिपत्य वहां स्थिर रहसका है। वहांपर अत्याचार बिलकुल नहीं है। मालपर बाहर से आते समय कर नहीं लिया जाता है। भारतवासियों पर केवल लवण करका बोझाथा सोभी उठादिया गया। पुरानी जमीदारियोंसे जकात और व्या-पारसे कंपनी अपना रूपया इकटा करती है॥

" देशके लाम और उन्नित के लिये अनतक कुछभी नहीं कियागयाहै किन्तु पुराने शासकोंने प्रजाको जो कष्ट दियेथे उन्हें यादकर वह आजकलके राजाको आज्ञीर्वाद देती है अनतक इस नातकी जाँच होना शेष है कि उन लोगों के मुख्य धर्मी और रीतिको देखकर यूरोपियन नीतिके अनुसार उनमें कहांतक संशोधन किया जासकता है अथवा उसका प्रवेश होसकता है ॥

"थोड़ कालसे इन बातोंसे अलग रहनेक नियमका भंग किया गया है। रेल्वे और नहरें बनानेका लग्गा लगाया गया है। पाठकालायें स्थापित हुई हैं, सती होनेकी रीति बंद कीगई है, पुनर्विवाह नियमानुसार मानागया है, जगन्नाथके रथके नीचे मनुष्योंका कुचलना बंद किया गया है। इन कामोंका अर्थ हिन्दु-ओंने ऐसा किया है कि इंग्लैंड उनके धर्मको द्वाकर ईसाई मत फैलाना चाहता है। मिनीआ राइफल नामकी बंदूकोंमें कार्तूस बिना प्रयास धुसजाय इस आभिपायसे चबीमें डुबोये जातेहें। इसीसे मामला बिगड़गया है। सेनाके चिनमें इस बातसे विचार होगया है कि उन्हें धर्म अष्ट करनेका प्रयत्न कियाजाता है क्योंकि उनके मुखमें चबीं वा मांस जानेसे वे धर्मअष्ट होते हैं॥

"भारतवर्षकी सेनामें मदरास और वंबईकी सेनासे वंगालकी सेना बढ़ी चढ़ी है। वे सैनिक उत्तम जातिके हैं। एक २ वैटालियनमें ४०० ब्राह्मण देखे जातिहैं।

## (२०८) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

मध्य शताब्दियों में भोप अथवा जर्मन साम्राज्यकी ओर से जातिच्युत करनेका विषय जिस अर्थका वोधक था वही अर्थ उनमें है। अर्थात् जो लोग जातिश्रष्ट होजातेंहें उनका सांसारिक और राजकीय वातों में मृत्युतुल्यः होना मानाजाता है। इसकारण वंगालसेनाके उपद्रव करने का हमें कुछ आश्चर्य नहीं है। सरकार के लिये बुरे विचार रखनेवाले मनुष्य उपद्रवियों में मिलगयेहें। किन्तु किसीभी जगह की प्रजा उनमें संयुक्त नहीं हुई है। वह कहती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रजाका संतोषहै। ...... इस भयको दूर करनेमें हम शक्तिमान् होंगे और मुझे इढ निश्चय है कि हम शक्तिमान् होंगेही......तबही इसका परिणाम कदाचित् अच्छा होगा।.....कंपनी अब स्थिर रहनेमें कदाचित् समर्थ न होसकेगी। इस वातमें संदेहहै। जीते रहें गे तो देखें गे"॥

इसके सिवाय पिंस एलवर्टने रानीका ढिंढोरा तैयार करने और उसका संशोध्यन करनेमें जो भारतका उपकार किया वह अन्यत्र प्रकाशित है । इस पत्रके पहुंचनेसे जर्मनीके सम्राट् भारत वर्षकी सची स्थिति जाननेमें समर्थ हुए और इसीस भारतवासियों तथा इंग्लैंडपर जो भांति २ के कलंकोंकी यूरोपमें गर्पे उडतीं थीं वे बन्द होगई॥

#### अध्याय २१.

# भारतके नवीन प्रबंधके विषयमें श्रीमतीके विचार ।

#### अंगरेज़ों का भारतपर क्रोध।

उपद्रव शांत होगया। भारतवर्ष की प्रजाके सुखसे निवास करने का समय आया। इंग्लैंडमें उपद्रवेक विषयकी चिन्ता मिटी तब भारतके भावी प्रवंधके लिये इंग्लैंडके राजनीति कुशल विद्धानोंके शिर पचानेका अवसर आया। श्रीमतीके पितको भारत प्रवंधकी द्विविधा पसंद न थी। बलवा समाप्त होतेही मिस्टर डिसरायलीने प्रधान अमात्य लार्ड पामस्ट्रनेसे बलवेका कारण और प्रवंधके विचारोंकी रिपोर्ट मांगी। और उत्तर न पाकर उन्हों ने २७ जुलाईको सम्मित दी कि 'अवसे भारतका प्रवंध रानीको अपने हाथमें लेना चाहिये। आक्टूबर मासमें लार्ड पामस्ट्रनेने लिखाकि—" गोलार्ड्डके दूसरे भागके एक विशाल प्रदेशपर दो मंत्रिदलोंसे राज्य करनेमें झंझट और कठिनता अधिकहै। इनमेंसे एकका आधार पार्लियामेंटपर है और दूसरी केवल व्यापारसेही प्रयोजन रखतीहै। वह वर्षमें केवल दो तीन बार एकत्रित होतीहै उससे वर्ष भरकी घटना-ओंको देखते राज्य चलता नहीं दीखताहै। इसलिये मेरी योजनायह है कि, पार्लियामेंटके आगामि अधिवेशन में एक बिल उपस्थित कियाजाय जिससे

वर्तमान प्रवंधको उठाकर भारतको रानी और पार्ळियामेंटके सीधे अधिकारमें लिया नाय । इस बातसे कंपनीके संवंधी विरोध करेंगे और पार्ळियामेंटके मेंबर भी इसवातपर जोरदेंगे इसलिये कार्य स्थिर करने पूर्व अच्छीतरह विचार होना चाहिये"। लार्डपामर्स्टनने इस चर्चापर विशेष रूपपर ध्यानदिया और श्रीमती और उनके पतिसे अनेक बार मिलकर इस विषयमें वादानुवाद किया । ३ दिसंबर सन् १८५७ ई० को पार्लियामेंट खुली और १७ को लार्ड पामर्स्टनका बिल श्रीमतीकी सेवामें उपस्थित किया गया ॥

. इस वीचमें भारतके गवर्नर जनरळ छार्ड केनिंग्का पत्र २५ सितंवरका लिखाहुआ श्रीमतीकी सेवामें पहुँचा । उसमें लिखा था कि:—

"निन लोगोंको अधिक उत्तम उदारण उत्पन्न करना चाहिय उनमें भी पागल पन और अंधा कपट देखानाताहै ऐसी स्थित हमारे स्वेदिशयोंकी देखकर मुझे लजा आतीहै।एंक भी मनुष्य ऐसा विचार करता नहीं दीखताहै नो मुख्य उपद्रवियों के अतिरिक्तचालीस पचास हनार मनुष्योंको फांसी वा गोलीस मारडालनेका काम युक्तियुक्त वा उत्तम न समझताहो। नो लोग इस विषय में अधिकतर कहासुनी अथवा लिखापढ़ी करतेहैं उन्हें नहीं सूझताहै कि, भारतवर्षके प्रबंध तथा सेना विभागमें देशियोंको नौकर रखकर कामलिये विना और उनपर अधिकांशमें विश्वास रक्खेविना इंग्लैंडके शासकके लिये भारतपर अधिकार रखने अथवा यहां शासन करनेका काम शक्तिसे बाहरहै। प्रनाको सदाभयभीत रखना हानिकरहै—इस नियमपर नो लोग लंबे २ लेख लिखनेमें लगेहुएहैं वे गत आठ मासमें दुर्घटनाके इतिहास संवंधी पुस्तककी काली प्रश्लेपर प्रकाश डालनेवाले हिन्दू और मुसलमानों की कृपा और उदारताके असंख्य उदाहरणोंको भूलतेहैं। यह बात उन्हें शोभा देनेवाली नहीं है "॥

इंग्लैंड और भारत वर्षके अंगरेज़ इस देशके हजारों मनुष्योंको फांसी दिला-ना चाहते थे। और इस उपद्रवने उनको इतना उकसा दिया था कि देशका सर्वनाश करनेमें उनका संतोष था। इस कारण लार्ड केनिंग् की सम्मिति उनको रुचिकर न हुई। इसलिये वे लोग लाट साहब की निन्दा कर उनकी भारत वर्षसे बदली करादेनेकी पुकार उठाने लंग। ऐसे अवसर में श्रीमतीन इस पत्रको पाकर लार्ड केनिंग्के विचारकी प्रशंसाकी और उनको इसके उत्तरमें एक पत्र लिखा:—

यहाँकी प्रजाके अधिक भागकी ओरसे समस्त भारत वर्षकी प्रजा, तथा समग्र देशी सेनापर भेदिवना, जो "ईसाइयोंकी चालका अयोग्य ढंग, बतलाया जाताह उनके लिये लार्ड केनिंग्ने खेद और कोध प्रकाशित किया उसमें में सहानुभूति प्रकाशित करतीहूं। परंतु प्रजाका ऐसा ढंग अधिक काल

## (२१०) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

तक नहीं रहैगा। निर्दोषिस्रियों और बालकोंपर जैसा कुछ अत्याचार हुआहै उसके लिये किसीका भी रक्त खालेविना नहीं रहसकताहै। इस विषयकी चर्चाने यहांकी मजाके कोधको उत्पन्न कियाहै। ऐसे घृणित काम करने वालोंके लिये कैसाभी कठोर दंडिदया जाय अधिक नहीं है और चाहै जैसा खेद हमारे चित्त को उत्पन्न हो परंतु इसमकारके समस्त अपराधियों को कठिन दंड देनाचाहिये॥

"परंतु सामान्य प्रजा—शांति पूर्वक निवास करने वालों—और जिन परम कृपाल देशियोंने हमारी सहायता कींहै, भागकर छिपने वालों को जिन्होंने आश्रय दियाहै और जिनका वर्ताव विश्वास योग्य और सच्चा रहाहै उन सवपर अत्यंतर कृपा करनी चाहिय । उन्हें जानना चाहिय कि किसी भी जाति का तिरस्कार काले रंगका चमड़ा देखकर किया नहीं जाता है विलक्षल नहीं किया जायगा किन्तु उनकी रानीकी सर्वोत्तम इच्छा उन्हें सुखी, संतुष्ट तथा उन्नति युक्त देखनेकीहै "॥

भारत वर्षकी प्रजापर केवल इस देशके अंगरेज़ और इंग्लैंडकी प्रजाकाही कोप न था किन्तु इसका प्रभाव वहांके मंत्रिमंडलपर भी पडाथा। प्रजाकी इच्छाके प्रवाहमें पड़कर इंग्लैंडके मंत्रिमंडलने निश्चय कियाथा कि, भारत वर्षकी प्रजाको वलपूर्वक ईसाई बना लेना चाहिये और सन् १८३३ ई० में पार्लियामेंटने चार्टर नीमकी जो सनद भारतवर्षको दीथी उसेभी वे लौटा लेना चाहतेथे। इस चार्टरका वही आश्रायथा जो श्रीमतीके ढिढोरेका है। इस विष्यके ढिढोरेकी पांडु लिपि तैयार कर इस्ताक्षरके लिये श्रीमतीके पास भेजी गईथी। इसको श्रीमतीने विलकुल नापसंद किया। इस विषयमें आपने पतिकी सम्मतिसे विशेष काम लिया और मंत्रिमंडलके कोवको दवानेके साथही उनको अपना कर्तव्य अच्छीतरह समझा दिया। इस वादानुवादके समय लार्ड पाम-स्टेनका दल टूटकर लार्ड डर्बी इंग्लैंडके प्रधान अमात्य हुए थे इसलिये श्रीम-तीकी ओरसे उनके पाइवेटसेकेटरी लार्ड माम्सवरीन इस पांडु लिपिके संशोधनके लिये बेवल्स वर्गसे १५ अगस्त सन् १८५८ ई० को एक पत्र उन्हींके नाम लिखा जिसका आश्रय यह है:—

१ इस [भारत वर्ष ] देशका कोईभी निवासी अथवा श्रीमतीकी उस देशमें रहनेवाली । असली प्रजा धर्म, जन्म भूमि, कुल, रंग अथवा इनमेंसे कोई रखनेसे किसी स्थान पद वा नौकरी पानेके लिये कंपनीके शासनमें अयोग्य न समझी जायगी?? ॥

यह आईन सन् १८३३ ई० मे पालियामॅटके छार्ड और कामन्स हाउसेंाने पास किया॥

"भारतवर्षमें प्रकाशित होनेवाले ढिंढोरेकी पांडु लिपिक प्रतिवाद और जुटियां आपको समझानेका कार्य श्रीमतीने मुझको सौंपा है। आजा है कि, आप उसे अपनी प्रौढभाषामें लिखेंगे। इस बातसे श्रीमतीको आनन्द होगा। ढिंढोरेको तैयार करते समय आपको घ्यान रखना चाहिये कि, दृज्ञ करोडसे भी अधिक एशिया निवासियोंपर स्वतंत्र ज्ञासनका आरंभ करने बाद तथा भीतरी भयंकर संग्रामके अनंतर एक स्त्री राजकर्त्री उन लोगोंसे संभाषण करती है। भविष्यत्में किन नियमोंपर भारतका प्रबंध किया जायगा उसका स्पष्टीकरण कर उनके साथ आगको कैसा वर्ताव किया जायगा जिसका इकरार करना है। ऐसे पत्रके लिखनेमें उदारता, परमार्थ और धर्मसंबंधी विचारोंको स्वतंत्रता पूर्वक प्रकट करना चाहिये। और भारतवासियोंको अंगरेज़ी मुकुटकी सत्ता नीचे अंगरेजी श्रजाके समान गिनकर उन्हें कैसे स्वत्व दिये जायँगे और इससे उनकी कहांतक उन्नति होगी। यह बात उन्हें समझाना चाहिये ग॥

इससे श्रीमतीके विचार स्पष्ट रूपपर विदितहोगये । संशोधनसे पूर्व जो पांडुलिपि तैयार हुईथी उसमें लिखाथा कि "देशीधमीं की जड़ काटडालने की सत्ता अंगरेज़ी सरकारको है । लार्ड माम्सवरीने लिखाकि "यह बात श्रीमतीको पसंद नहींहै श्रीमती की इच्छा है कि देशीधमेंके विषयमें यह लिखना चाहिये कि श्रीमती अपने धर्मपर बड़ा प्रेम रखती हैं और धर्मसे वह जैसा सुख और संतोष प्राप्तकरतीहैं उसके कारण वह देशीधर्मपर आघात करनेका यत्न विलक्षल न करेंगी। और यह अपने सेवकोंको सदा इसी तरहका वर्षाव करनेकी आज्ञा देंगी"॥ असल मसौदेमें यह भी बात थी कि—" दीनता दूरकरने का भी सरकार प्रयत्न करेगी।" इसके विषयमें लार्डमाम्सवरीने लिखाकि—" इनशब्दोंसे लेखकका भावार्थ स्पष्ट नहीं होताहै इसलिय इसवाक्यको विस्तारपूर्वक लिखनेक साथही उसमें यह भी उल्लेख होना चाहिये कि रेल्वे, तार और नहर आदिकार्य प्रजाकी उन्नति करने वालेहैं। जिससे वहांके बहमी मनुष्योंके चित्तका संदेह दूरहो "॥

अंतमें श्रीमती की इच्छाके अनुसार लार्ड डर्बीने पांडुलिपिका संशोधन कर दिया। उसमें इतनी वृद्धि और कीगई कि—"श्रीमती अपनी अन्य प्रजोक लिये जिसतरह कर्तव्य बद्ध हैं उसी प्रकारके कर्तव्य से अपने को वह भारतवर्षके लिये वैंधी समझतीहैं। हमारी प्रजाकी मलाईकी इस इच्छाके अनुसार वर्ताष करनेकी शक्ति सर्व शक्तिमान परमात्रमा हमें और हमारे अधीन कर्मचारियों को प्रदान करें?"॥

#### (२१२) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

"अमृतनाजारपत्रिका" को विदित हुआहै कि, इंग्लैंड में भारतके प्रनंधके विषयमें जिस समय इल्जल मचरही थी और वहांकी प्रजा भांति २ की तकें कर भारतवासियोंको अधिकतर दनानेकी सम्मति देते थे श्रीमतीको ८नवंनरको सोत समय अचानक महात्मा ज्यार्जके दर्शन हुए । उन्होंने महारानीको अनेक तरहपर समझा बुझाकर भारतवर्षके शासनके विषयमें योग्य सम्मति दी थी । श्रीमतीकी इन महात्माके साथ जो नातचीत हुई उसकी रिपोर्ट मृद्धित होकर मंत्रिमंडलके मेंवरोंको दीगई थी जिसीका फल यह ढिंढोराहै । कुछभी हो इतना अवश्यहै कि महारानीने केवल ढिंढोरेका संशोधन करते समर्यहा द्वावनहीं डालाथा वरन इंग्लैंडके मंत्रिमंडलको बलवेके समय भारतमें गोरी सेना वढ़ाने और इंग्लैंडकी सेना दुगुनी करदेनेकी सम्मति भी दी थी और साथमें ही कहिदया था कि जो यहांकी सेना न बढ़ाकर भारतकी रक्षाके लिये भेजदी जायगी ती इंग्लैंड में कोई नया उपद्रव खड़ा हो जायगा । इस आज्ञासे इंग्लैंडको वहुतलाभ हुआ॥

## अध्याय २२.

# श्रीमतीका ढिंढोरा।

गत अध्यायमें जिस ढिंढोरेके लिखेजानेके विषयमें इतने वादानुवाद का वर्णन हुआहे वह भारतवासियोंके और विशेषकर हिन्दी पाठकेंकि अधिक जानने योग्य है। उसी ढिंढोरेपर भारतवर्षके प्रवंधका आधारहै वही देशियोंके लिये सुशासनका पट्टा है। इस कारण उसका अविकल भाषान्तर यहांपर प्रकाशित करना परमावश्यकहै। यह ढिंढोरा १ नवंबर सन् १८५८ ई० को भारतवर्षके वाइसराय और गवर्नर जनरल लार्ड केनिंग्ने प्रयागमें प्रजाको सुनाया था और इसका भाषानुवाद भारतवर्ष भरके मुख्य २ नगरोंमें उसीदिन सुनाया गयाथा उसका हिन्दी अनुवाद यहहै:—

# भारतवर्षके राजा सर्दार और प्रजाके नाम श्रीमती रानी और उनकी कौंसिलका ढिंढोरा ।

ईश्वरकी कृपासे येट बिटेन और आयर्लैंण्डके संयुक्त राज्य और यूरोप, एशिया एफ्रिका, एमेरिका तथा आस्ट्रेलिया और इनके अधीन अन्य, उपनिवेशोंकी रानी तथा धर्मकी रक्षका विक्टोरिया ॥ अनेक भारी कारणांसे पार्लियामेंटकी दोनों सभाओंकी सम्मित और स्वीकार पाप्तकर भारतवर्षके देशका जो प्रबन्ध अबतक हमारी ओरसे ट्रस्टीके तारपर मान्यवर ईस्ट इंडिया कम्पनी चलाती थी उसे अबसे हमने अपने हाथमें लेना निश्चय किया है ॥

अब इसिलिये हम इस लेखद्वारा प्रकट तथा स्वीकार करती और प्रतिज्ञा करती हैं कि, ऊपर लिखी हुई सभाओंकी सम्मति और स्वीकार करनेसे ऊपर लिखा प्रवन्ध हमने अपने हाथ में लिया है। और उक्त देशोंकी हमारी समस्त प्रवाको हम आज्ञा देती हैं कि, उन्हें सदा शुभिवन्तक (वफादार) रहना और हमारी, हमारे वारिसों और प्रतिनिधियोंकी और सच्चा भक्तिभाव रखना और अवसे पीछे हमारी ओरसे हमारे उक्त देशोंका प्रवन्ध करनेके लिये जो ज्यक्ति नियतहों उनकी सत्ताका आदर करना चाहिये॥

हम अपने विश्वासपात्र, प्यारे भाई और मंत्री चार्लस जान वाइकोंट केनिंग् की जुभिचन्तकता, चातुर्य और न्यायपर विशेष विश्वास और भरोसा रखकर इस लेखद्वारा हमारे उक्त देशोंके लिये हमारा प्रथम वाइसराय और गवर्नर जनरल 'नियत करती हैं। और हमारे नामपर उन देशोंका प्रवन्ध करने और हमारी ओरसे एक मंत्रीद्वारा समय २ पर जो आज्ञायं वा सूचनायें मिलें उनके आधीन रहकर हमारे नामपर सामान्यतः काम करनेकी सत्ता देती हैं।

और मान्यवर ईस्ट ईंडिया कम्पनी की सेवामें प्रबन्ध तथा सेना विभागके भिन्न २ पदोंपर जो लोग इस समय काम करते हैं उन्हें इस लेखद्वारा अपने २ पदोंपर स्थर करती हैं परंतु उनके भविष्यत्का आधार हमारी कृपापर रहेगा और अबसे पीछे जो आईन बनाये जावें उनके अधान रहकर उन्हें चलना पड़ेगा ॥

भारतवर्षके देशी राजाओंको इस लेख द्वारा हम पकट करती हैं कि उनकें साथ जो कुछ संधियां मान्यवर ईस्ट इंडिया अथवा उसकी आज्ञासे कीगई हैं उन्हें अथवा जो पण उनके साथ किये गयेहों उन्हें हम स्वीकार करती हैं। और उन्हीं के अनुसार निरंतर बर्चाव किया जायगा और उन्हींके अनुसार वेभी संधिपत्र के पावंद रहें गे ऐसी हम आज्ञा रखती हैं॥

इस समय हमारे आधीन जितने देश हैं उनका विस्तार बढ़ाना हम नहीं चाहती हैं। और जैसे हम हमारे अधिकृत देशोंपर अथवा हमारे स्वत्वपर किसीको आक्रमणन करने देंगी वैसेही औरोंके देशपर अथवा स्वत्वपर हस्ताक्षेप करने को हम स्वीकार न करेंगी। देशी राजाओं का स्वत्व प्रातिष्ठा और सम्मानको हम अपने स्वत्व प्रतिष्ठा और सम्मानके बराबर समझैंगी। और

# (२१४) भहारानी विक्टोरियाका चारित्र ।

हम चाहती हैं कि, वे भी हमारी प्रजाशांति और सुप्रवंध से उपार्जित उन्नति और सांसारिक सुधार के फल पाप्त करें ॥

हमारे भारतीय देशों के निवासियोंके लिये हमारी अन्य प्रजाओं के समान कर्त्तन्यसे हम अपने तई प्रतिबद्ध समझती हैं। और सर्व शक्तिमान् ईश्वरेंक आशीवार्दसे उन कर्त्तन्योंको सत्यता और शुद्ध अंतःकरणसे हम पालन करेंगी॥

ईसाई धर्म की सत्यता पर दृढ विश्वास रख और उस धर्म से मिलते हुए संतोष को मानपूर्वक स्वीकार कर हमारा धर्म हमारी किसीभी प्रजा को पालन कराने का द्वाव डालनेक हमारे स्वत्व अथवा इच्छाका समान कप पर हम निष्ध करती हैं। हम रानी के पद से हमारी इच्छा और हर्ष प्रकट करती हैं कि, किसी पर भी उसके धर्मसंबंधी मत अथवा कियाके लिये किसी प्रकार पर पञ्चपात न होगा अथवा कष्ट न दिया जायगा किन्तु सव लोगों को आईन की रक्षा अथवा अपक्षपाततासे भोगने देना होगा और हमारे आधीनस्थ कर्मचारियों को हम दृढ आज्ञा देती हैं कि, उनको हमारी किसी भी प्रजाके धर्मसंबंधी मत वा किया में हस्ताक्षेप न करना चाहिये यदि कोई करेगा तो हमारी काठन से कठिन अपसन्नता का पात्र होगा ॥

और हम ऐसी आज्ञा देती हैं कि जहां तक होसके किसी भी जाति वा धर्म की हमारी प्रजाओं को उनकी जिल्ला, बुद्धिमता और, प्रामाणिकताके कारण वे किसी पदका कार्य योग्य रीतिपर संपादन करने के योग्य हों उनपर उन्हें किसी प्रकारके प्रतिवंध विना और पश्लपात रहित होकर नियत करना चाहिये॥

भारत वर्ष के देशी अपने पूर्व पुरुषों से प्राप्त भूमि के लिये जैसा प्रेम रखते हैं उसे हम जानती हैं और उसका आदर करती हैं। और गवर्नमेंटके उचित स्वत्वके आधीन रहकर उन्हें इस विषयके समग्र स्वत्व भोगनेमें रक्षा प्राप्त हो ऐसी हमारी इच्छा है। और हम आज्ञा देती हैं कि आईन बनाने तथा प्रवंध करनेमें भारतवर्षके लोगों के वास्तविक स्वत्व और रीतिका योग्य आदर करना चाहिये"।।

लोभी मनुष्योंने झूंठी ख़बरेंसि अपने देशी भाइयोंको ठगकर उनसे खुई-खुल्ला उपद्रव करा जो दुर्दशा और दुष्टता को उत्पन्न किया है उसके लिये हम बहुत ही खिन्न हुई हैं। उस उपद्रवको रणभूमिमें दबाकर हमारी शक्ति मकाशित हुई है। जो लोग बहुँकानेमें आगये थे वे शुभिचेंतकताके मार्ग पर आनेके इच्छुक हैं। उनके अपराध क्षमाकर उनपर हमारी द्या दिखाने की हम इच्छा रखती हैं"॥

रक्त प्रवाह रोकने और हमारे भारत वर्षके राज्यमें शीष्ट्रतासे शांति स्थान्यन करने की इच्छासे एक प्रान्तमें तो इस समयके पूर्वसे ही हमारे वाइसराय और गवर्नर जनरलने उचित शर्तीसे गत उपद्रवमें संयुक्त होने वालों और हमारी गवर्नमेंटका अपराध करनेवालोंमें से अनेकोंको क्षमा प्रदान करना प्रकाशित किया है। और प्रकट किया है कि, जिनका अपराध क्षमाके योग्य न होगा उन्हें ही दंड दिया जायगा। हमारे वाइसराय और गवर्नर जनरल के इस कामको हम पसंद और स्वीकार करती हैं और इसके सिवाय नीचे लिखी आज्ञा देती हैं।

अंगरेज़ प्रजाके वथ करने अथवा वध करनेके कार्यमें साथ देनेके जो अप-राधी हैं वा होंगे उनके सिवाय सब लोगों पर हम कृपा दिखलावेंगी। बध करने वालों पर द्या करना न्यायके विरुद्ध है ॥

जिन लोगोंने पसन्नता पूर्वक खूनियोंको आश्रय दिया है अथवा जिन्होंने टपद्रिवियोंके मुिखया बनने अथवा टन्हें भड़कानेका काम किया है उन्हींके पा-णकी रक्षा नहीं की जायगी परंतु उनपर दंड करते समय इस बातपर ध्यान दिया जायगा कि वे किन संयोगोंसे राजद्रोही हुए हैं। और स्वाधियोंकी फै-लाई हुई झूंठी खबरोंसे बहँककर जिनका अपराध किया हुआ प्रमाणित होगा उनके साथ बहुत कुछ रिआयत की जायगी॥

जिन अन्य लोगोंने सरकारके विरुद्ध शस्त्र उठाये हैं उन्हें किसी तरहकी शर्त बिना क्षमा करनेमें हम उनके लिये आना कानी करती हैं और हमारे मुकुट और प्रतिष्ठाके लिये जिन्होंने अपराध किया है उन्हें हम जाने देती हैं शर्त केवल यही है कि वे लोग अपने २ घरोंको लौटकर शांतिक काम कानोंमें लगें॥

रानीके पदसे हम अपनी इच्छा प्रकाशित करती हैं कि, यह कृपा तथा क्षमा आगामि १ जनवरीतक में जो इन शर्तीके अनुसार काम करैगा उनपर की जायगी ॥

ईश्वरके आशीर्वादसे देशमें सर्वत्र शांति स्थापित हो तन भारत वर्षमें शांतियुक्त उद्योगोंका प्रचार करने प्रजाका उपयोगी मकानादि ननवाना, तथा सुधार करने और देशका प्रवंध उसमें बसती हुई हमारी समस्त प्रजाओंके

#### (२१६) महारानी विकटोरियाका चरित्र।

लाभके लिये चलाना हम अंतः करणसे चाहती हैं। उनकी उन्नतिमें हमारा बल है उनके संतोषमें हमारी स्थिरताहै और उनका आनन्दही हमारा उत्तम बदला है। सर्वज्ञाक्तिमान जगदीश्वर हमारी यह इच्छा पूर्ण करनेमें हमें तथा हमारे अधीन अधिकारियोंको शक्तिपदान करे॥

यह ढिंढोरा पढ़ेजाने वाद उसी मासकी ३ तारीखको कलकत्तेसे श्रीमतीको शुभ चिंतकता पूर्ण अभिनन्दन पत्र भेट करनेके लिये एक सभा इकही हुई। उसमें उपस्थित लोगोंमेंसे एक देशी व्यापारीने नो कुछ कहा उससे श्रीमतीके ढिंढोरेका प्रजापर उत्तम प्रभाव पडना विदित होताहै। उसने कहा कि-"श्रीम-तीका ढिंढोरा मैंने बहुतही हर्षपूर्वक पढ़ा । उससे मुझे परम आनन्द हुआ है और उसके अंतिम वाक्यसे मेरी आँखाँमें आसूं भर आये हैं। मैंने अपने जीवन भरमें ऐसा उत्तम लेख देखनेका सौभाग्य पाप्त नहीं किया है। इसमें बहुतही न्याय और उदारताके नियम प्रकाशित हुए हैं । उसकी प्रत्येक पंक्तिमे दया और न्याय भराहुआ है। हमें उत्तम आज्ञा और धन्यवाद पूर्वक उसका आदर करना योग्य है,। श्रीमती जब यह कहती हैं कि-तुम्हारी उन्नतिमें हमारा बल है...... तव आप लोगोंको विश्वास रखना चाहिये कि भारतवर्षके भविष्यके लिये उसके बालकोंको बहुत कुछ उत्तेजना पाप्त करनी हैं और बहुत कुछ आज्ञा बांधनी है। इस भाषासे कौन भाषा अधिक उत्तम, अधिक संदर और श्रीमतीके वचनोंको शोभा देने वाली होसकती है ? चलो हम सब मिलकर अभिचन्तनाके साथ उनके पैरों पहें और बहुतही बडे धन्यवादके साथ अतिशय बंडे भक्तिभावसे नवीन राज्यका आदर करें "॥

## अध्याय २३.

# विलायत और भारतके बीचमें तार।

एफ्रिकाके सिहाखण्डमें सन् १८५८ ई०को दो सरोवरोंकी खोजकीगई थी।इस वर्षके अगस्त मासकी ३तारी खको कप्तान स्पीक और ग्रांटने विक्टोरिया नियांजा नामक झीळको ढूंढ निकाळा। इस झीळका विस्तार सीळोन के टापू से भी अधिक बड़ा है। इसीसे नीळ नदी को पानी मिळता है। इसी वर्ष में प्रसिद्ध अंगरेज़ यात्री कप्तान वर्टननें 'टेन्गानिका' नामक सरोवर का पता ळगाया था। इसमें से कांगो नामक नदी बहती है॥ सन् १८५८ ई० के अगस्त की १६ तारीख को अटलांटिक महासागर में तार लगाया जाकर उस दिन से इंग्लैंड और एमेरिका में तार संवादका आवा-गमन आरंभ हुआ था। श्रीमती ने इसवातके हर्ष में एमेरिकाके मेसिडेंट को प्रथम संवाद भेजकर उन्हें वधाई दी। उसके उत्तरमें मिसिडेंट मिस्टर बकानन ने लिखा कि यह विजय युद्ध में विजय पाप्त करने से भी बढ़कर है। इसवात से केवल इंग्लैंड और एमेरिका में ही हर्ष नहीं हुआ बरन् यूरोप भरके लोग हर्षित हुए थे क्योंकि दो देशों के बीच में इतने अंतर पर तार लगने का यह पहला अवसर था।

उस समय तक भारत और विलायत के मध्य में भी तार का संबंध न था। समस्त कामकाज पत्रद्वाराही होता था। सन् १८५९ ई० की २८ मई की विलायत से अदन तक तार तैयार हुआ। प्रथम संवाद श्रीमतीने अदनके पोलि-टिकेल रेज़िडेंट के नाम भेजा था। इसके अनंतर करांची और मस्कर्त और मस्कत और अदन के बीच में तार लगाकर विलायत का भारत से सीधा संबंध होगया और जहां विलायत से भारत तक समाचार पहुँचने में कई सप्ताह लगते थे वहां घंटों में काम होने लगा।

#### अध्याय २४.

# स्टार आफ़ इंडिया की उपाधि और विश्व विद्यालय।

दिंदोरा प्रकाशित होनेके अनन्तर सन् १८५९ ई० के मई मासकी १८ तारीख़ को श्रीमतीने भारत वर्ष के वाइसराय और गर्वनर जनरलके नाम एक पत्र लिखकर उपद्रव शांत होनेकी बधाई दी थी और वाइसराय तथा अन्य कर्म चारियों के सुकार्यों की प्रशंसा की थी। और देशी राजाओं से मित्रता बढ़ानेके अभीष्ठ से इंग्लैंड के "गार्टर" "थिलस और सेंट पेट्रिक" के समान उपाधियाँ नियत करनेके विषयमें वाइसरायकी संमित मांगी थी। इस आज्ञापत्र का उत्तर भारतके वाइसराय लार्ड के निंग्ने ४ जुलाई को इसमकार दिया था:—

"इस देश में उपाधि के साथ भूमि अथवा रुपया प्रदान करने की चाल है। इसकारण केवल उपाधिका यहां के लोगों में कुछ मूल्य न होगा। ऐसा मुझे भय है इसालिये मेरी सम्मति यह है कि, इसप्रकार की उपाधिको श्रीमती भी धारण करें

#### (२१८) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

और इंग्लेंडके अन्य लोगोंकोंभी दीजावें। इस कार्यसे देशियोंकी दृष्टिमें इसका आदर होगा"॥

इसी सूचनाके अनुसार २५ जुलाई सन् १८६१ ई० को "स्टार आफ् ई-डिया" की उपाधि स्थापितकर यह आज्ञा दीगई कि, जिस दिनसे श्रीमतीनें भारतवर्षका ज्ञासन अपने हाथमें लिया है उसी दिन (१ नवम्बर को) प्रातिवर्ष यह उपाधि वितरण करना चाहिये। प्रथम बार श्रीमतीने विंडसर केसलमें एक गृहत् द्वीर एकत्रितकर अपने हाथसे पंजाबके पदच्युत राजा दलीपासिंह, लार्ड झाइड, सर जान लारेंस, जनरल पौलक और लार्ड हेरिस को यह उपाधि प्रदान की॥

भारतवर्षमें शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय जो आजकल देखनेमें आते हैं वे सन् १८५४ ई० और ५९ के वर्षमें इंग्लेंडकी गवर्नमेंटके आज्ञापत्रोंपर आधार रखते हैं। सन् १८६६ ई० में भारतवर्षके प्रवंधके विषयमें पार्लियामेंटको परिचित करनेके लिये एक रिपोर्ट प्रकाशित हुईथी उसमें लिखाहै कि सन्१८५४ ई॰में ब्रिटिश गवर्नमेंटने निश्चय किया था कि "यूरोपका साहित्य, विज्ञान, विद्या और कलाका प्रसार भारतवर्षके लोगोंके लिये उनके भित्र २ रोजगारोंमं उपयुक्त होसकै इस प्रकारकी सामान्य जिक्षा देनेके लिये पहले की अपेक्षा उत्तम और दृढ उपाय करना चाहिये।" इसमें यहभी सूचना दीगई थी कि "भारतवर्षकी देशी भाषाकी उन्नति करनेके साथही उच कक्षाओंमें अंगरेजी भाषाकी शिक्षादी जाय। " पार्लियामेंटकी इस आजाके अनुसार प्रत्येक स्थानीय गवर्नमेंटके अधीन एक २ शिक्षा विभाग स्थापित किया गया। और साथही परीक्षाके लिये इन्स्पेक्टर नियत हुए। छंडन विश्वविद्यालय के नमूने पर मद्रास और वंबईमें विश्वविद्यालय स्थापित करने का पान्तीय गवर्नमेंटको अधिकार दिया गया । और यह भी निश्चय हुआ कि, योग्य उम्मेदवारोंकी परी-क्षाके बाद उपाधियां भी दीजायँ। उस समय यह भी ठहराव हुआ कि, परीक्षा-ओंमें धर्मसंबंधी विषयोंपर प्रश्न न किये जायँ । और इंग्लेंडकी तरह सब धर्मक लोगोंको इस कार्थमें स्वतंत्रतासे शिक्षा दी जाय। सन् १८५९ ई० में इस आजा का कहांतक और किस तरह वर्ताव हुआ है और होता है इस बातकी जांचकी गई थी। जांचके पश्चात् आज्ञा दी गई थी कि, साधारण नियमके अनुसार गवर्न-मेंटके प्रबंध तथा सेना विभागसे संबंध न रखने वाले लोगोंको शिक्षाविभागमें नियत किया जाय। विश्व विद्यालयोंके स्थापित करनेसे देशियोंके मनपर किसी तरहका भय उत्पन्न नहीं हुआहै तथापि किसी प्रकारकी अनिभज्ञता दूर करनेके

लिये पेली और बटलर जैसी धर्म संबंधी पुस्तकोंको जो विद्यार्थी प्रसन्नता पूर्वक अध्ययन करना चाहै उसके नंबर सामान्य परीक्षामें न गिनना चाहिय । '' इस नियमके अनुसार सन् १८२८ ई॰ में प्रथम वार एट्रेंस परीक्षा ली गई थी। प्रयोज्जन यह कि श्रीमतीके भारतका ज्ञासन अपने हाथमें लेनेके वर्षसे उच्च शिक्षाका आरंभ हुआ है ॥

#### अध्याय २५.

#### भारतका भयंकर अकाल।

सन् १८६०-६१ ई० भारत वर्षके लिये बहुत बुरा निकला। उस वर्ष इस देशमें भयानक अकाल पड़ा । इससे लाखों मनुष्य मर गये । इस दुर्भिक्षकी दारु-णताके विषयमें "एन्युएल रेजिस्टर" में लिखाहै कि भारत वर्षके पश्चिमोत्तर प्रांतमे भयानक अकाल पहा । पेशावरसे कान्पुरतक आठसो मीलमें एक बूंद भी पानी न वंरसा। धरती लोहे जैसी और आकाश पीतलके समान होगया। १करोड १०लाख मनुष्योंकी बस्ती वाले २५ हजार वर्गमील भूभागमें दीन स्थितिके मनुष्य भूखसे मर रहे हैं। जिनमें भाग जानेकी शक्ति थी वे हजारों ही भाग गये। और जो रहे हैं वे इतने निर्वल होगये हैं कि उदार लोगोंकी ओरसे उन्हें जो दिया जाता है उसे खोनकी भी उनमें कृक्ति नहीं है । मुख् और मृतपाय मृनुष्य मार्गके इधर उधर पहें हैं। एक २ ज़िलेमें तीन २ लाख मनुष्य कालका कवर बने हैं। मनुष्यत्व और जातिभेद् जाता रहा है । अपने वालकोंको दुःखपाता हुआ देखनेस दु:खित होकर मातापिता उन्हें मार डालने वा बेचने लगे हैं। मातायें आठ २ आनेमें अपने पिय बचोंको बेच डालती हैं। और कई जिलोंमें तो ख़रीद दारकी जातिका भी विचार नहीं किया जाता है। बंबई, कलकत्ता, मदरास और पश्चि-मोत्तर प्रदेशके बड़े २ नगरोंमें अकाल फंड स्थापित हुए हैं । उनमें उदारताके साथ बहुत कुछ रुपया आया है । और उसको योग्य रीतिपर बांटनेका प्रबंध किया गया है। " इस बातकी खबर मिलतेही इंग्लैंडमें लार्ड मेयरने २८ मार्च को एक सभा इकट्टी कर फंड नियत किया था। उसमें १०७५८५ पौंड चंदा इकट्ठा हुआ ॥

इस अकालके विषयमें भारत वर्ष विभागके स्टेट सेक्नेटरी सर चार्लेंस उडने पार्लियामेंटके समक्ष कहा था कि—" भारतमें भयानक अकाल पड़ा है। वह कितना कठोर है यह बात वहां आज कलके अन्नके भावसे

## (२२०) महारानी विक्टोरियाका चारेत्र।

विदित होगी । सन् १८३७-३८ ई० के सालमें भारत वर्षम बहुतही कठिन अकाल पड़ाथा और मनुष्य तथा चौपायोंकी बहुत संख्याका नाज्ञ हुआ था तथापि अन्नका भाव गतवर्ष जैसा महँगा नहीं हुआ था । जिन छः जिलोंमें अकाल पड़ा है वहांके भावका पड़ता फैलानेसे साधारण वर्षोंमें अन्नका अधिकसे अधिक महंगा भाव एक रूपेय पीछे साढे चालीस सेर रहताथा किन्तु इस अकालमें एक रूपेयका अन्न नौ सेर मिलता है "॥

#### अध्याय २६.

# भारतवर्षका नवीन प्रबंध ।

इसी वर्षमें भारत वर्षके नवीन प्रवंधके विषयमें पार्लियामेंटने तीन नवीन आईन बनाये । प्रथम आईन भारत वर्षमें व्यवस्थापक सभायें (Legislative Oouncil) स्थापित करनेके विषयमें था । इसमें निश्चय किया गया कि गवर्नर जनरल की व्यवस्थापक सभाके लिये इस विषयका एक विद्वान् विलायतसे भेजा जाय और वह तथा वाइसरायकी प्रवंधकारिणी सभा (Executive Council) के समस्त सभासदोंके अतिरिक्त कमसे कम आधे सभासद ऐसे होना चाहिये जो सरकारी सेवक न हों । देशी उपरावों और सरदारोंकी सहायता लेनेके लिये वाइसरायको कभी २ देशके भिन्न २ भागोंमें सभायें भरनी चाहिये । इसी तरह मदरास और वंबईके गवनरोंकी व्यवस्थापक सभाकी व्यवस्था की गई । इसके सिवाय वाइसरायको अधिकार दिया गया था कि वह पंजाव और वंगाल प्रान्तके लिये भी यदि उचित समझें तो सेकेटरी आफ् स्टेट-के स्वीकार करने पर व्यवस्थापक सभायें स्थापित कर सकें । पंजाबके लिये सन् १८६१ई० में व्यवस्थापक सभा स्वीकार होजाने पर भी गत वर्षसे वहां इस प्रकारकी व्यवस्था हुई है किन्तु पश्चिमोत्तर प्रान्तको यह स्वत्व बहुत वर्ष हुए मिल्रगया ॥

दूसरे आईनके अनुसार सुमाम कोर्ट और सदर कोर्ट संयुक्त कर दिये गये। इसमें यह ठहराया गया कि इस नवीन कोर्टमें पूरे २ अंगरेज़ बैरिस्टर, इतनेही सिविल सर्विस वाले और देशी जज रक्खे जायँ। इसके अनुसार सन् १८६२ई० में कलकत्ता, मदरास और बंबईकी हाई कोर्ट नियत हुई और इसी नियमके आधारपर कलकत्ता हाईकोर्टमें प्रथम बार वाबू शंभुनाथ पण्डित देशी जज नि-यत किये गये ॥

तीसरा आईन सिनिल सर्विसके निषयमें था। इसमें यह निश्चय हुआ कि सिनि-ल सर्विस परीक्षामें पासहोनेनालोंके लिये जो पद रिक्षत हैं उनके सिनाय निना परीक्षा नालों से जो लोग योग्य हों उन्हें भी नौकरी देनेका अधिकार भारत गर्निमेंटके हाथमें रक्खागयाहै "॥

# अध्याय २७. एमेंरिकामें युद्ध और सट्टेका व्यापार ।

एमेरिकाके दक्षिणभागमें लाखों गुलाम अपने मालिकोंके लिये गन्ने और ईखेकी खेती किया करते थे। उत्तरभागमें दासन्यापार बन्दहोंचुका था और समस्तप्रजाको स्वतंत्रता देनेवाले पान्त धन और बस्तीमें बढ़ते जाते थे और साथही दक्षिणके पान्तोमें नहां दासन्यापार होता था प्रजा बिलकुल दीनदशा में थी। दासोंके स्वामी इसिलिये सोचने लगे कि यदि अपने दासोंके लेकर पश्चिमके प्रान्तोंमें जा बसें और वहांपर नवीन भूमिपर खेती की जाय तो हमारी स्थिति बहुत कुछ सुधरजाय । परंतु स्वतंत्रताके पश्चपाती पान्तोंने इनके आनेका अवरोध किया और प्रकाशित करदिया कि अभीतक जिन प्रान्तोंमें दासञ्यापार प्रचालित है उनके सिवाय अन्यत्र दासञ्यापार प्रचलित न करने दिया जायगा । दक्षिणवाले इसबातको न समझे और चार वर्षतक उत्तरवालों का दक्षिणमान्तवालोंसे घोर संयाम होता रहा । पहले अंगरेज उत्तर वालों के समर्थक थे किन्तु युद्ध आरंभ होतेही इंग्लैंडमें कपड़ोंके कारखानेवालों को एमेरिकाकी रुई मिळना बंद हुआ । और इंग्लैंडके व्यापारियोंने दक्षिण वालोंकी नानाप्रकारसे सहायता करना आरंभ किया । यहांतक कि उन्होंने दासन्यापारके पक्षपातियोंको सैनिक जहाज तक दिये । इंग्लैंडने युद्धके आरंभ में प्रकाशित करदिया था कि हम दोनोंमेंसे किसी की सहायता न देंगे और इसकारण वहांके ज्यापारियोंका यह अनुचित कार्य इंग्लैंडकी प्रतिज्ञाके विरुद्ध था। परंतु उसने अपने नियमोंका भंग करने वालोंको रोकानहीं इस कारण उसे अंतमें तीस लाख पैंड दंडके देनेपड़े । युद्धके अंतमें यूनाइटेड स्टेट्सके उत्तर भागवालोंका नय हुआ और उन्होंने दक्षिणका दासन्यापार बन्दकराया उससमय जितने दास थे उन्हें स्वतंत्रता दी ॥

#### (२२२) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

इसयुद्धमें एमेरिका की रुई इंग्लैंडमें आना वन्दहुआ । वहांके कपासपर इंग्लैंडके कारखानेवालों और जुलाहोंका आधारथा इसलिये वे लाचारहोगये। कार-खाने मचलित रखनेके लिये उनमें आपुसकी खेंचातान चलने लगी और जिसभावपर जिसे जितनी रुई मिले उतनीही वह खरीदने लगा। मिसर और वंबईकी कुडा-करकट रुई भी इंग्लैंडमें सोनेके मोल विकने लगी। बहुतसे व्यापारी इस कार्य से निहाल होगये और थोडेही दिनोंमें बंबईमें रुपयेकी चकाचक देख पर्डनेलगी। परंतु इसके परिणाममें जो अंधा सट्टा प्रचित हुआ उसने भारतके व्यापारियों को दरिदी कर दिया। जिस युद्धको बहुत काल तक चलनेकी दुराशाके पागल-पनमें देशके मुर्खेही नहीं किन्तु बुद्धिशाली अंगरेजकर्भवारी तक भूले थे उनकी बुद्धि ठिकाने आगई। अनेक बैंक और कम्पनियां खड़ी हुई और बंबईकी प्रजाका नाज्ञकर चलती वनी। वंबईकी गवर्नमेंटने भी उस समय एक अंज्ञमें सट्टाकरने वाली कम्पनियोंको उत्तेजना दी थी । इस अधे सट्टेने इतनी हानिके साथ वंबई का कुछ लाभ भी किया। चौपाटीके निकट बंबई वडौदा रेलवेकी सडक है उस स्थानपर समुद्र था उसमें भरती डालकर धरती बनानेका काम भी इन्हीं सेट्ट वाली कम्पनियोंके हाथसे हुआ । इसीतरह एलफिन्स्टन सर्कलके निकटके सुंदर और भव्यमहल भी उसी समय बने ॥

# अध्याय २८. वंगालमें तूफान ।

५ अक्टूबर सन् १८६४ई०को कलकत्ता और उसके आसपासके यामोंमें भयं-कर तूफान आया। भयानक आँधिक साथही हुगलीनदीके दोनों किनारों पर आठ आठ मील तक तीस फुट गहरा पानी भरगया। भारत गवर्नमेंटने इस विषयमें पालियामेंटको को रिपोर्ट की थी उसका सार यह है—"१०२ पक्के और ४०४९८ कच्चे मकान कलकत्तमें बिलकुल नष्ट होगये। इनके सिवाय अनुमान पांच हजार घरोंको थोड़ी बहुत हानि हुई। अधिक मनुष्योंकी मृत्यु तो सौभाग्य वज्ञ न हुई किन्तु २ यूरोपियन और ४७ देज़ी मारे गये। तीन लाख मन लवण नष्ट होनेसे गवर्नमेंट और व्यापारियोंको बहुत हानि हुई। सरकारी मकानोंके उपरांत अन्य गृहोंके नष्ट होनेमें पांच लाख रुपयेकी अनुमानसे हानि हुई। कल-कत्तके उत्तर हुगली, कृष्णाघर और अन्य ग्रामोंमें बहुत हानि हुई किन्तु दक्षिणके जिलोंमें तो तूफानसे कुछभी न बचसका। हबड़ेमें २ हज़ार मनुष्य १२ हज़ार चौपाये और इतनेही मकानोंका नाज्ञ होगया। मिदनीपुरमें २० हज़ार मनुष्य और ४० हज़ार चौपाये मारे गये। गुमगढकी बस्तीका पौन भाग नष्ट होगया और तुमलुकके १४०० घरोंमें से केवल २७ बचे। सागरके टापूकी ६ हज़ार बस्तीमें १४८८ मनुष्य जीते हैं। चौबीस परगनेके अन्य भागोंमें सात आठ हज़ार मनुष्य और चार पंचमांज्ञ चौपाय डूब गये। जो लोग इस आपित्तमेंसे बचे उनके खानेका ठिकानाभी न रहा। कलकत्ते के बंदर में १९५ जहाज खड़े थे जिनमें ५० डूबगये। डायमंड हारबरके निकट एक जहाज डूबनेमें ३१९ मजदूर जलमगहुए। सेंट हेड्सके निकट एक और जहाज डूबा इसके साथ दो खलासियोंके सिवाय सबके सब दूबगये। मूखे लोगोंकें लिये पानी और अन्न पहुंचाने और मुदेंको गाड़नेका प्रबंध होरहा है। पानीके कुए खोदे जा रहेहें। खारे तालाबेंका पानी निकालकर मीठा भरनेका प्रयत्न कियाजारहाहै। दुःखित लोगोंकी सहायताके लिये जो फंड स्थापित हुआहै उसमें ३ लाख रूपया आयाहै। पारसीजातिने इसमें बहुत रूपया दियाहै गा

इस दुर्वटनाके कुछही दिन बाद १ नवंबरको मछलीपट्टनके सामुद्धिक किना-रेपरभी आंधीसे बहुत दुर्देशा हुई। पानीकी रेलमें सेना और पुलिसके ७८ और साधारण प्रजाके ३०५२३ मनुष्य डूबगये। इससे जिन लोगोंको कष्ट हुआ उनकी सहायताके लिये मदरास और बंबई में फंड स्थापित हुआ ॥

#### अध्याय २९.

## एबीसीनियाका युद्ध ।

सन् १८६५ ई० में एबीसीनियाके राजा थियोडोरने इंग्लेंडकी प्रजा गिने जानेवाळी खी पुरुषोंको केंद्र कर लिया। इनमें मुख्य मसोवामें रहने वाले श्रीमन्तिके दूत कप्तान केमेरन उनके सेकेटरी, एक सीरियन ईसाई मिस्टर होर्मज़द रस्म लिफ्टनेन्ट पिडो और डाक्टर ब्लो थे। ये लोग ब्रिटिश गवनेंमेंटकी सेवा करते हुए केंद्र किये गये थे। इनके सिवाय कई एक जर्मन पादरी यूरोपियन कारीगर और खी बालकभी थे। अंगरेजी राजदूत कप्तान केमेरन पर एविसीनियाके राजा थियोडोरको संदेह था। वह समझता था कि यह मिसरकी गवनेंमेंटसे मिला हुआ है। थियोडोरने श्रीमतीको एक पत्र लिखकर रूपसे लडने में सहायता मांगीथी परंतु किसी कारणसे उस पत्रका उत्तर नहीं दियागया। वात यह थी कि थियोडोर श्रीमतीका पति होनाचाहता था और वह कहता था कि, मैं

#### (२२४) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

मिसरकी रानी शेवाका वंशधरहुं इस लिये यह कार्य अनुचित नहीं है। उसकी इस मूर्खतासे इंग्लैंडको उसपर कोप हुआ। पत्रका उत्तर न पाने से उसने अपनी मानहानि समझी और इस लिये इसवात का वैर लेने के लिये जो अंगरेज़ उसके हाथमें आया उसीको उसने कैद कर दिया । और उनके पैरोंमें बेडियां डालकर उन्हें मगडलाके किलेमें बन्द रवखा । इस बातस व्रिटिश गवर्न-मेंट पर बड़ी कठिनता आपडी । यदि गर्वनेमेंट उसपर चढ़ाई करती तो सबके सब कैदी मारेजाते । इसल्पि प्रथम राजाको समझा बुझाकर काम लेने का प्रयत्न कियागया । राजदूत तो पहलेसे कैद था ही अब राजाको समझानेके लिये जो लोग भेजगये उनकी भी उसने जेल में डाल दिया । अंतमें लार्ड स्टे-नलीने उसको लिख भेजा कि, यदि तीनमासके भीतर कैदी न छोडे जायँगे तो एिसीनियाके साथ इंग्लैंडको युद्ध करना पड़ेगा। "यह पत्र उसके पास पहुँ चा नहीं। अब लड़ाईकी तैयारी कर सरकारने बंबई के प्रधान सेनाध्यक्ष सर राषर्ट ने वियर (लार्डने वियर आफ मैकडला) के अधिकार में सेना भेजी। सन् १८६८ ई० के अपरेल में बंबई की सेना मैकडलाके किलेके निकट जा पहुंची। १० अपरेल की लड़ाई में ५०० एविसीनियन मारेगेय और इससे तिगुने घायल हुए । इस हानिको देखकर थियोडोर घनराया । उसने अन संधि का प्रस्तावकर कैदियोंको छोडनेकी प्रतिज्ञा की परन्त स्वयं शरण आनेका नि-षेध किया । यह बात ब्रिटिश सेनाको स्वीकार न हुई। लार्ड नेपियरने किला ले लिया । थिथोडोरने शत्रुके हाथ पड़नेके वदले आत्मघात कर प्राण गॅवाये । किलेको नष्टकर सररावर्ट नेपियर लौट आये। सरकारने इस विजयके उपलक्षमें उनको बैरंन नेपियर आफ मैकडलाकी उपाधि और पेन्ज्ञनदी । थियोडोरकी रानी विटिश सेना में मरगई और उसका सात वर्षे का पुत्र भारत वर्ष में शिक्षाके लिये लायागया । यहांका जल वायु उसके अनुकूल न हुआ इसलिये वह विलायत भेजागया । वहां जाकर थोड़ेकाल में मरगया । युद्धके पश्चात् सरकारने एबीसी-निया का राज्य ब्रिटिश साम्राज्यमें मिलाना उचित न समझा ॥

# अध्याय ३०. ओड़ीसेका अकाल और सुलतानका स्वागत ।

सन् १८६५-६६ ई० में बंगाल प्रान्तके ओड़ीसा भाग में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा । इसकी जांचके लिये गवर्नमेंटने एक कमीशन नियत किया था । इसने इस अकालके मुख्य दो कारण वतलाये। (१) वृष्टिका अभाव और समयपर न होना और (२) वंगालका अधिकतर चावल एशिया आस्ट्रेलियाको चले जानेसे अन्नका भाव महंगा होजाना—कमीशनकी गणनाके अनुसार इस दुर्भिक्ष से भूख के मारे ८१४४६९ मनुष्य मरगेय और ११६०२८ का कुछ पता न चला। कुल ९२९४९७ मनुष्यों को ओड़ीसा विभागने खोदिया। धनाढच देशि-योंने अकाल पीडितोंकी रक्षाके लियेएक फंड स्थापित किया निसमें ६लाखरुपया इकट्ठाहुआ। इसद्रव्यमेंसे १ लाखरुपया अनाथ चालकोंकी रक्षाके लिये अलग रक्खागया॥

इसवर्ष अकालकी इतनी पीडा सहनेपर भी दूसरे वर्ष गवर्नमेंटने रूमके सुलतान अबदुल अज़ीज का इंग्लैंडमें स्वागत कर एक बाल ( नाच ) का खर्च भारतके कोशपर डाला।सन् १८६७ई०में रूमके मुलतान इंग्लैंड पर्धारे। इनका स्वागत करनेके लिये १२ जुलाईको श्रीमान पिंस आफ वेल्स, मिसरके खेदीव और इंग्लेंडके प्रधान सेनाध्यक्ष बंदरपरगये । रूमी चालके अनुसार उनसे किसीने हाथ न भिलाया किन्त टोपी टतार कर केवल सलाम कर लिया। सलतानने अपनी टोपींके हाथ लगाकर उनका सत्कारिकया । वहांसे चलकर म्युनिसिपेलिटीका अभिनंदन पत्र छेने बाद वह वहे ठाठके साथ श्रीमतीके महलेंमं पहुँचे। श्रीमतीने महलके फाटकतक उनका स्वागत किया। सलतानने उनसे देशी चालसे सलामकी और उनके हाथका चुंबन किया । श्रीमतीने सुलतानके युवराजका मुखचूमा । १८ नुलाईको लंडनके कार्पोर्शनने उनको भाजदिया। उसमें सुलतानने अपने आगत स्वागतके लिये धन्यवाद देनेके सिवाय कहा कि युरोप आनेमें मेरे दोषयो-नन हैं। एक यह उन्नति का स्थान है इस लिये यहांके सुधार और उन्नतिको देखकर अपने देशकी स्थितिसे तुलना करना और दूसरे यूरोप वालोंसे मित्रता की वृद्धिं करना । दूसरे दिन भारतीय विभागके स्टेट सेकेटरी सह स्टाफर्ड नार्थ कोट ( आजकलके वंबईके गवर्नरके पिता ) ने भारतवर्षके खर्च से टन्हें एक बाल दिया। इस जलसे में २६०० मनुष्योंको निमंत्रण दिया गया था । सुलतान बैठे २ नाच देखते रहे और श्रीमान् प्रिंस आफू वेल्स और उनकी बहने बहुत नाचीं ॥

इसी वर्षमें कसगवर्नमेंटने एमेरिकाके पश्चिमोत्तरमें एलास्का उपनिवेश ७२ लाख डालरमें एमेरिकाके संयुक्त राज्योंको बेंचिद्या । इससे इंग्लैंड और एमे-रिकाके मध्यमें वड़ा झगड़ा खड़ा हुआ । इस स्थानके निकट वर्ती समुद्रमें से सील मछली पकड़नेके विषयमें केनाडा ( विटिशराज्य ) और एमेरिकाके संयुक्त

# (२२६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

राज्यका घोर संग्राम होनेका अवसर आगयाथा परंतु इसका निपटारा विदेशी राज्योंकी पंचायतको सैांपागया इस कारण युद्ध होनेकी अनी टलगई ॥

#### अध्याय ३१.

# युद्धके विषयमें सम्मतिऔर स्वेज्की नहर।

सन् १८६८ई० में युद्धके विषयमें नवीन नियम स्थिर करनेका यूरोप वालोंने प्रयत किया था। इस वर्षके नवंबर मासमें रूसकी राजधानी सेंट पाटर्स वर्गमें वेवेरिया, वेल जियम, डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस, यूनान, हालैंड, इटाली, ईरान, पुर्त-गाल, आस्ट्रिया, प्रशिया, रूस, स्वीडन, स्विठजरलैंड, रूम और वटेम्बर्ग राज्योंके प्रतिनिधियोंने मिलकर निम्न लिखित संधि पत्रपर हस्ताक्षर किये:- " संशो-धन और उन्नतिपर ध्यान देकर युद्धमें उत्पन्न दुःखोंकी कठोरता कम करनेके जहांतक होसके प्रयत्न करना चाहिये। युद्धका मुख्य प्रयोजन शत्रुको निर्वल करनेका है इस कार्यके लिये यही बात बहुत है कि शत्रुके जितने मनुष्य युद्धमें अशक्त किये जायँ उन्हें शक्तिहीन करना परंतु जिन उपायोंसे उनके धाव अना-वश्यक वड़े हों अथवा उनकी मृत्युहो ऐसे उपाय इस नियमके प्रतिकृत हैं और मनुष्यत्वके नियमके भी विरुद्ध है। इस कारण नीचे हस्ताक्षर करने वाले अपने र राज्योंकी ओरसे आधिकार प्राप्तकर स्वीकार करते हैं कि (१) इस लेख पर हस्ताक्षर करनेवाले स्वीकार करते हैं कि उनके मध्यमें युद्ध होनेपर जल उठने वाले अथवा जिनसे आग लग्डेठ ऐसे पदार्थ काममें न लायेंगे । इस नियमका जल और स्थल दोनों सनाओं में वर्ताव होगा (२) इस कमीशनमें जिन २ राज्योंके प्रतिनिधि इकट्ठे नहीं हुए हैं उनको भी निमन्त्रण दिया जाय (३) जनकभी इस लेख पर हस्ताक्षर करनेवालोंमेंसे परस्पर युद्धका अवसर आवै गा इसका वर्ताव होगा किन्तु जो अक्षर नहीं करैगा उसको वाधित नहीं किया जायगा ( ४ ) जवकभी विद्याकी वृद्धिके साथ युद्धकी सामग्री सुंधारनेकी आव-श्यकताहो तब उसका प्रचार करने पूर्व सबको मिलकर विचार करना चाहिये कि यह नवीन पदार्थ मनुष्यत्वेक अनुकूल और युद्धकी आवश्यकताके अनुसार है वा नहीं।" इन शर्तीका वर्ताव कुछभी न हुआ और रूसके ज़ार निकोलस के प्रयत्नेस सन् ९८ में हेग् स्थानमें सब राज्यों के प्रतिनिधियों की सभा हुई थी उसमें जो नियम स्थिर हुए थे उनका भी वर्त्तीव नहीं हुआ ॥

स्वेज़की नहर तैयार करनेका काम सन् १८६९ ई० की १७ नवम्बरको फूांसकी पदच्युत रानी यूजिनी, आस्ट्रियाके सम्राट् फूांसिस जोजेफ और जर्मनी के युवराज (स्वर्गवासी सम्राट्) फ्रेडिरिक के समक्षे आरम्भ हुआ था। इस नहर की योजना करनेवाला फरांसीसी इंजिनियर डीलेसेयस था। जिस समय इसने अपने विचार प्रकट किये यूरोपके बड़े २ इंजिनियरोंने उसकी हँसीकी थी। उनका कथन था कि भूमध्यसागर और लालसमुद्रकी सतह वरावर नहींहै इस लिये नहर यदि वर्नाई जायगी तो उसका टिकाव न होसकैगा। परंतु इसने इनके आक्षेपोंपर कुछ ध्यान न दिया और अन्तमें इसका उद्योग सफल होगया। चार वर्षके कठिन परिश्रमसे यह नहर तैयार हुई थी। इसके बननेसे भारत के ज्यापार की बहुत उन्नति हुई। इसका लेखा यह है:—

भारतमें माल आया. भारतसे माल गया.

|                                 | रुपया     | रुपया              |
|---------------------------------|-----------|--------------------|
| नहर तैयार होने से पहले सन् १७८२ | ९०९४६१६४  | ५४५४७७१५           |
| " के प्रथम वर्षमें सन् १८७३     | १०५५१११३८ | ६०३९९९६            |
| सन् १८७७                        | १४५६७६४८१ | ९२००९८८१           |
| सन् १८८७                        | २१४९९५८३३ | १७२८६९५५६          |
| सन् १८९७                        | २८४४८१५१६ | ३० <i>६९५७</i> ५७० |

#### अध्याय ३२.

# काबुलके अमीरका अंबालेमें सत्कार।

सन् १८६८-६९ ई० में भारतके इतिहासमें एक विशेष घटना हुई । अमीर दोस्त मुहम्मदकी मृत्युसे अफगानिस्थानमें जो बखेड़े खड़े हुएथे उन्हें अमीर शेर अलीने दबा दिया। इस समय अमीरसे भारत गवर्नमेंटकी मित्रता बढ़नेका अवसर आया। इस वर्षके अगस्तमें अमीर शेर अलीने पंज शहरमें अजीमखांकी विजय कर भारत गवर्नमेंटसे मित्रता बढ़ानेके लिये वाइसराय सर जान लारेंस के नाम पत्र लिख मेंट करनेकी इच्छा मकाशितकी। और लिखाकि "यदि आव- इयकता होगी तो मैं ठेठ कलकत्ते तक आनेको तैयार हूं। और मुझे रुपये तथा शस्त्र संबंधी सहायता देनेसे मैं सरकारका बड़ा उपकार मानूंगा।" यह बात

# (२२८) महारानी विकटोरियाका चरित्र।

वाइसरायने स्वीकार करी परंतु अज़ीमखां और अबदुल रहमानखां के काबुलके उत्तर भाग पर चढ़ाई करनेसे उस समय भेंट न होसकी। वाइसरायने प्रसन्न होकर अमीरके पास छः लाख रूपये भेज दिये। इस द्रव्यसे उसने सेना का चढ़ा हुआ वेतन चुका दिया। ४ जनवरी सन् १८६९ई० को अजीमखां और अबदुल रहमानखां की हारहुई। दोनों भागकर भारत वर्षमें आये परंतु यहां उनको शरण न मिली इस लिये दोनों ईरान चलेगये। वहां जाकर अज़ी मखां मरगया।।

इस अवसरमें गवर्नर जनरल सर जान लोरेंसने अमीर ज्ञेर अलीको एक पत्र लिखकर मित्रताकी वृद्धिके लिये उनसे मिलनेकी इच्छा पकटकी और लिखा कि पहले छ: लाख रुपये भारत गवर्नमेंटने भे नेथे उनके सिवाय छ: लाख और भेजेजाँयंग । और इसके बदले में उनसे केवल सत्य मित्रता चाही । उन्होंने श्रीमतीकी आज्ञा लेकर काबुलके साथ नवीन नीति स्थिर करनेके लिये शस्त्र और रुपया देनेका निश्चय किया था । इसवातसे प्रसन्न होकर अमीरने वाइसराय से मिलनेकी इच्छा प्रकटकी । वाइसरायने इसवातको सहर्ष स्वीकार किया और ३ मार्च सन्१८६९ ई० को अमीर शेरअली अपने पुत्र अबदुल्ला सहित बिटिश सीमामें प्रविष्ट हुए । और अपने साथियोंको पेज्ञावर छोड़कर वह स्वयं लाहोरमें लेफ्टिनेंट गवर्नरसे जा मिले। वहां पांचिद्नतक लेफिनेंटगवर्नरने उनका आतिथ्य सत्कार किया फिर वह २६ मार्चको अंबालेमें पहुँचे। दूसरे दिन भारतके वाइस-राय लाईलारेंससे भेंट हुई । उन्होंने एक बहुतबड़े दबद्वेवाले दरवारमें अमीरकी भेंटकी और आठदिन तक अपने यहां उन्हें महमान रखकर उनको सेनाकी क-बाइद और तरह २ के तमाज़े दिखलाये । जो २ उन्नतियां प्रथम बार उनकी भारतमें दृष्टिपड़ी थी उनसे बहुत चिकत हुए । २१ अपरेलको बिटिश राज्यसे निकलकर काबुलगय और वहां जाकर उन्होंने अनेक प्रकारके संशोधन किए ॥

#### अध्याय ३३.

# भारतमें डचूकआफएडिनवरा और नवीन संशोधन ।

सन् १८६९-७० ई० में भारत वर्ष में दूसरी आवश्यक बात श्रीमतीके द्वि-तीय पुत्र श्रीमान् डचूक आफ एडिनबराके पधारने में हुई । भारत गवर्नमेंटकी ओरसे इनके शुभागमनके विषयमें जो पार्ळियामेंटको रिपोर्ट कीगई उसमें लिखा है कि—" श्रीमान् डचूक आफ एडिनबराकी भारत यात्रासे दो लाभ हुएहैं। प्रथम यह कि इंग्लैंडके राजकुटुम्बके एक रतने भारत साम्राज्यमें प्रथमहीबार आगमन किया था और दूसरे यह कि श्रीमतीके पुत्रका आतिथ्य करनेके लिये भारतकी प्रजाने और देशी राजाओंने बहुतही हर्ष पूर्वक उनका सत्कार किया था। कितने ही राजाओंने अपनी हार्दिक भक्ति के प्रमाणमें इनके आगमनका स्मारक चिरस्मरणीय रखनेके लिये पाठशालायें स्थापितकी और शिक्षाकी उन्नतिके लिये छात्रवृत्तियां नियतकी थी"॥

भारत वर्ष के वाइसराय लार्डमेओंने सन् १८७२ई०सं सरकारी भूमि करके विषयमें नियमोंका परिवर्तन कर पालियमेंट को लिखाथा कि—" प्रान्तीय गवर्नमेंटको उनके अधिकृत विभागोंपर स्वतंत्रतासे शासन करने दियाजाय। और उनके निर्वाहके लिये साम्राज्यके भूमिकरमेंसे अमुक द्रव्य प्रतिवर्ष दियाजाया करें और उनको जेल, रिजस्टरी, शिक्षा विभाग, चिकित्सा, छापाखाना, सड़क, पवलिक् वर्क्स और फुटकर विभागोंका अधिकार दियाजाय। इन विभागोंक निर्वाहके लिये अवधको २०६९४८०) मध्यप्रान्तको २६१२६३०) ब्रह्मदेन् शको २७५३२०) बंगालको ११६८५९२०) पश्चिमोत्तर प्रदेशको ६४०७९२०) पंजावको ५१६२२१०) मदरासको ७३९४८८०) और वर्षक्को ८०००७५०) कुल ४६८८७११०) रुपया वार्षिक दियाजाय। सन ७०-७१ ई० में इन विभागोंके लिये जितना व्यय गिना गया था उसके प्रमाणसे यह द्रव्य कम है और घटाये हुए द्रव्यका जोड ३५०००००) को पहुँचता है। इस घटीको पूर्ण करनेके लिये उनको स्वतंत्रता दी जाती है। इसके लिये व प्रान्तीयकर डालना चाँह तो डाल सकती है ॥

सन् १८७०-७१ ई०में भारत गर्वनमेंटने कितनेही नवीन आईन बनाये थे। उनमें दो मुख्येहें। एक यह कि सिविल सर्विसके बड़े २ पर्दें। एक यह कि सिविल सर्विसके बड़े २ पर्दें। एक यह कि सिविल सर्विसके बड़े २ पर्दें। विनापरीक्षाके देशियोंको भरती करलेनेकी भारत गर्वनमेंटको स्वतंत्रताहै। दूसरा यहथा कि आवश्यकता पड़नेपर गंभीर विषयोंमें गर्वनरजनरल अपनी कौंसिलके बहुमतका कुछ विचार न कर अपनी इच्छासे काम करसकैगा। इनमेंसे प्रथम नियम बहुत वर्षोंके बाद प्रचलित हुआ। और इसके अनुसार जिन लोगोंको नियत किया गया उनकी योग्यताकी अच्छीतरह जाँच नहीं कीगई और प्रजाने इस बातको पसंद किया तो बहुत वर्षोंसे यह नियम विलकुल बंद कर दिया गया॥

## (२३०) महारानी विकटोरियाका चारेंत्र।

#### अध्याय ३४.

# फांस और जर्मनीका संग्राम ।

इसी वर्षमें फ़ांससे नर्मनीका लोमहर्षण संयाम हुआ । स्पेनकी प्रजाने प्रशिया (जर्मनी)के राजा पथम विलियमके एक संवंधीको अपना राजा बनाना पसंद किया। इसपर फ़ांसके सम्राद्ने प्रतिवाद किया। जर्मन नरेशने उनको प्रसन्न करनेके लिये अपने संबंधीको समझा बुझाकर उससे स्पेनकी गादी की उम्मेद वारी छुडवादी। इस प्रयत्नसे फ़ांस नरेज्ञका प्रजामें पूर्ण आदर होना चाहिये था परंतु उन्हेंनि मैक्सिको पर सेना भेजकर हार खाईथी इस लिये प्रजा उनसे अपसन्न थी और इसी कार णसे वह चाहतेथे कि किसी भारी युद्धमें विजय पाकर प्रजाका मनोरंजन किया जाय । इस विचारसे उन्होंने जर्मन नरेशसे कहलवाया कि आप सदाके लिये इस बातको स्वीकार करलें कि हमारा कोई भी संबंधी स्पेनकी गादीकी उम्मेदवारी न करैगा । यह बात अपमान सूचक थी । प्रशियाके प्रधान अमात्य पिंस बिस्मार्कको यह बात अपनी इच्छाके अनुसार मिलगई। फ्रांसके सम्राद्का स्वास्थ्य कुछ कालसे बिगड गया था। राज्य प्रबंधकी बातोंमें वह पूरा २ ध्यान नहीं दे सकते थे। उनकी सेना और युद्धविभाग अभिमान और अपनी उत्तम-ताके गिथ्या विचारमें चर हो रहे थे। इस कारणसे सेनाका प्रबंध विगड़ रहा था और युद्धकी कोई सामग्री तैयार न थी। फ़ांसके युद्धकी घोषणां देनेके अनंतर उसकी सेना धीरे २ चलकर युद्ध क्षेत्रमें पहुंची । सीमाका उल्लंघन करतेही फुँच सेना अकस्मात् रुक गई। जर्मनीकी युद्धपद्ध सेना पानीके बाढ़की तरह एक दमसे फरांसीसी सेनापर आ टूटी । एकही दिनके युद्धमें परिणाम मालूम होगया। फरांसीसी सेना एकके बाद दूसरी दूसरीके अनंतर तीसरी इसी तरह लड़ाई हारती गई। फ्रांसके सम्राट्का राजधानीको लौटनेका साहस न हुआ। जर्मनी वालोंके आक्रमणसे देशकी रक्षा करनेके बदले सम्राट्के बचावपर फरांसीसी सेनाने विशेष ध्यान दिया और इस कारण सैदनके मैदानमें फ्रांसवालोंने जर्म-नीसे आंतिम हार खाई। फरांसीसी गवर्नमेंट टूटगई। सम्राट्ने शस्त्र डालकर शत्रुकी शरण ली । जर्मन सेनाने फरांसीसी सम्राट्को कैदकर लिया। रानी भाग-कर इंग्लैंड चली गई। फ़ांसकी प्रजाने राज्यमें प्रजातंत्र प्रणाली स्थापितकर अमुक वर्षके लिये प्रजा वर्गमेंसे राजा (सभापति ) चुननेका अधिकार यहण - किया । और उसी वर्षकी १८ जनवरीको पूशियाके राजा विलियमने पैरिसके

निकट ब्रुसेलसके महलमें जर्मनीके सम्राट्का पद यहण किया। युद्धेक बंदलेमें आलसस और लारेंसके दो परगने और २० करोड़ पाँड जर्मनीने फ्रांससे दंड लिया। युद्धके आरंभमें अंगरेज़ प्रजा जर्मनवालोंके पक्षमें थी परंतु जब जर्मन वालोंने फ्रांससे दंडमें वड़ी कठोरताकी तो उसके विचार विरुद्ध होगये। फ्रांस और जर्मनीके विषयमें जिस समय ख़बरोंके घोड़े दौड़ रहे थे एकाएक ऐसी वात सननेमें आई कि कितनी ही दातोंके साथ जर्मनी बेट जियम राज्यको फ्रांसमें मिला देनाचाहती है। इस बातसे इंग्लेंडको बहुत कोध आया और उसने दोनोंको दबाकर एक ऐसी संधिपर हस्ताक्षर करालिये जिसके अनुसार बेलाजियम राज्यकी स्वतंत्रताकी रक्षाके लिये तीनों राज्योंको अपने उपर बोझा उठाना पड़ा। फ्रांस जैसे बलाढ्य राज्यको परास्त करनेमें जर्मनीका हीसला बढ़ता देखकर इंग्लेंडके कितनेहीं लोग कहने लगे थे कि अपने सम्मानकी रक्षाके लिये हमें किसी बड़े राज्यसे युद्ध करना चाहिये। इंग्लेंडने बुद्धिकीशलसे दो राज्योंको दबाकर विना लेड़े भिड़े अपना दबदबा बढ़ा लिया॥

#### अध्याय ३५.

# लार्ड मेओका खून और मध्यएशियामें रूस ।

सन् १८७२ ई० की फरवरी को भारतवर्षके लिये एक बहुतही शोकजनक घटना हुई। यहांके वाइसराय और गवर्नर जनरल लार्ड मेओ अंडमन टापूके पोर्ट ब्लेर स्थानके कैदियोंको देखनेक लिये गयेथे। वहांपर एक अफ़ग़ानने ८ फरवरीको उनपर आक्रमणिकया। अपराधी श्रीमानको एक प्रार्थना पत्रदेना चाहता था परंतु नियमके अनुसार उस अर्जीको सुपिर्टेडेंट द्वाराभेजनेकी आज्ञादेकर श्रीमान्ते उसे ग्रहण न किया। इसवातसे उसदुष्टको कोध भरआया और अवसर पाकर उसनें श्रीमानके प्राण लेडोल। इस घटनासे भारतभरमें शोक हुआ। यद्यपि यह कंसवेंटिव पक्षके गिने जाते थे परंतु इनके विचार बहुत उदार और प्रजापर विश्वास उत्पन्न करनेवाले थे। इनकी मृत्युसे भारतवर्षने एक योग्य वाइसरायको खोदिया॥

इसीवर्षमें कसकी शनैः २ मध्यएशियोंमें वृद्धि देखकर इंग्लैंडमें चिन्ताका आरंभ हुआ। पूर्व तुर्किस्तानमें एक मुसलमान राजासे मेल बंगकर उसने व्यापार के विषयकी एक संधिद्धारा २० हजार वर्ग मील भूमिका कुलजा नामक जिला उससे लेलिया। इसीतरह कस और पूर्वकी ओरके उपनिवेशके मध्यमें

# (२३२) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

रेल्वेकी दोहंरी लाइन बनवानेका भी रूसने प्रबंध किया। इतने पर ही उसे संतोष न हुआ । उसने खीवा राज्यपर भी दृष्टि डालना आरंभ करिंद्या । वहांके खानने कितने ही रूसी व्यापारियोंको मारडाला था। और रूसके थेड़ि से प्रदेशपर आक्रमण भी कियाथा । इस कारणसे कसने खीवाको धर दवाया । खीवाके खानको दवकर २० लाख रुवल दंड देना स्वीकार करनापडा। जवतक दंडका द्रव्य न चुकजाय खीवाराज्यके शुराहान और कुनग्राड दो जिलोमें रूसी सेनाका खीवाके खर्चसे रहना निश्चय हुआ। इसके सिवाय खीवाकी सीमा आमृ दर्या ( आक्सस ) तक स्थिर हुई और नदीके दहने किनारेका भूभाग रूसने बुखाराके अमीरको दिलवादिया क्योंकि इस युद्धमें अमीरने उसकी बहुत कुछ सहायताकी थी । कसकी इच्छासे खीवाराज्यने दास व्यापार विलक्तल उठादिया । इसके बाद खीवाके पड़ोसमें लुटेरे तुर्कोंपर रूसकी दृष्टि पड़ी। खीवाका वलवढाने के नामपर उसने तुर्कोंको दमन करने का निश्चय किया। इसविचारमें शीवही सफलता पाप्तकर रूसने रवीवाके साथ दूसरा सांधिपत्र किया । आमु और सीर नदीका मध्यभाग कसी राज्यमें मिलादेने और सीरके दहने किनारेपर किलोंकी माला बनाने का उसने स्वत्व पाप्तकिया । इसके सिवाय उसने खानसे स्वीकार कि मैं रूसके अधीन रहुंगा और विना उसकी आज्ञाके किसीसे संधि वियह न करूंगा । इस घटनासे इंग्लैंडमें कुछ २ धवराहट मचगई । इंग्लैंड और रूसमें इस विषयकी बहुत समयतक लिखा पट्टी होती रही। उसका परिणाम यह हुआ कि कानुल और रूसकी सीमा इसतरह निर्द्धारित कीगई। (१) बदखझा और उसके अधीन वा खान पदेश जो पूर्वमें सटीकल ( उड़्सलेक ) से आक्सस और कोकचा नदीके संगमतक चलागयाहै उसे अफगानिस्तानकी सीमा समझनी(२) अफगान तुर्किस्तान जिसमें कुंजह और वलखतक आगये हैं उसकी उत्तर सीमा आक्सस और कोकचा नदीके संगमसे खोजा सालहतक गिनना और खोजा सालेहके नीचे आक्सस नदीके बाँये किनारे वाले भदेशपर कावुलके अमीरको दावा न करना और (३) अक्सा, सेरीपुल, माइमें जान, शिवर जान और अंडकोईके जिले अफगानिस्तानकी पश्चिमोत्तर सीमा गिने जाना चाहिये इनसे उत्तरके जंगल तुर्क मानों के हैं॥

#### अध्याय ३६.

# वंगालका दुर्भिक्ष और लार्ड नार्थब्रुककी कीर्ति।

सन् १८७३-७४ ई० में वंगाल पान्तमें घोर अकाल पड़ा । इस समय वहांके लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ज्यार्ज केम्पवेल थे । उन्होंने सम्मतिदी कि भारतसे बाहर अन्नका नाना वंद करना, अकालपीडित भागोंमें बाहरसे अन्न लाना, होसकै नहां २ अत्रका संयहकरना सज्ञक्तोंको काम कराकर और अज्ञक्तोंको विना काम भोजनदेना चाहिय। वाइसराय लार्ड नार्थवूक अकालकी ख़बर पातेही दौड़े हुए ज्ञिमलेसे कलकत्ते पहुंचे। अन्नका निकासवंद करनेके विषयमें सर न्यार्ज केम्पवेलने जो सम्मतिदी थी उसका देशी समाचार पत्रींने समर्थन किया परंतु यह वात लार्ड नार्थ ब्रुकको पसंद न हुई। उन्हों ने कहाकि हमारे साधारण याहकोंको मनमानते भावपर अन्नदेनेकी यदि हमइस समय नाहींकरेंगे तो वे अपने लाभकें लिये और कोई मार्ग लेंगे और इससे भविष्यतुमें हमारे व्यापारको हानिपहुं-चैगी। इस सम्मतिपर भारतके मसिद्ध संवादपत्रऔर लंडन टाइम्सने विरोध किया। परंतु उससमय भारतके स्टेटसेकेटरी लार्डसालिस्बरी थे। उन्होंने लार्डनार्थवृकके कथनका समर्थन किया और इसीके अनुसार कार्य किया गया। सर ज्यार्ज के-म्पेनेलकी दूसरी सूचनाको बाइसरायने: पसंद किया और इसके लिये अकालं पीडितोंकी सहायताके हेतुसे भारत गवर्नमेंटने ५ लाख टन चाँवल खरीद किये। इन चानलोंको अकाल पाडित भागोंमें ले जानेके लिये १ लाख छकडे, २ लाख बैल, २ हजार ऊंट, २३०० नावें और ९ स्टीमरोंसे काम लिया गया। अकाल पीडितोंकी रक्षाके लिये जो काम खोले गये उनमें काम वा बिना काम भोजन पाने वालोंकी संख्या फरवरी मासमें २८७००० थी किन्तु जूनमें वही बढ़कर १७ लाख ७० हजारको पहुँची। इस अकालके लिये गवर्नमेंटका अनुमानसे ६॥ करोड़ रुपया व्यय हुआ। अकाल पीडितोंको अन्न पहुंचानेमें गर्वनेमेंटने किसी तरहकी ब्रिटिन रक्खी । इस बातका प्रमाण यही है कि सर-कारके मँगाये हुए अन्नमेंसे अकालके अंतमें १ लाख टन चाँवल बच रहे। इंग्लैंडकी प्रजाने भारतवर्षके अकाल फंडमें उस समय अनुमान २० लाख रुपया दिया ॥

# (२३४) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

#### अध्याय ३७.

# बड़ौदेके गायकवाड़का पदच्युत होना ।

सन् १८७४ ई० में वडौदाके गायकवाड महाराजा मलहार राव गादिसे उतार दिये गये । उनपर मुख्य अपराध यही लगाया गया था कि उन्होंने ब-डौंदेके रेजिडेंट कर्नल फेरको मरवा डालनेका प्रयत्न किया। इस प्रयत्नका कारण यह नतलाया गया कि लक्ष्मी नाई नामकी एक रूपनती स्त्री को उन्होंने उसके पतिसे छीन कर अपनी रानी बना लिया। उस स्त्रीके जो पुत्र हुआ उसे अपना उत्तराधिकारी बनानेका मलहार रावने निश्चय किया । परंतु "लक्ष्मी वा-ईका पहला पति जीवित था इसलिये उस वालकका गादीपर स्वत्व नहीं है " यह बात कहकर कर्नल फेरने उनकी योजना स्वीकार न की । कर्नल फेर नित्य पात:काल वायुसेवनसे लोटकर एक प्याला शरबत पिया करतेथे। एक दिन साह के बटलरने किसीके सिखानेसे उस प्यालेमें सांविया और हीरेका चूर्ण डाल दिया । इसमें महाराजाका संबंध मानकर एक कमीकान द्वारा उनके अ-पराधकी जांच की गई। इस कमीजनमें सर रिचर्ड काउच सर रिचर्ड मीड मि-स्टर फिलिप मेलविल, ग्वालियर और जयपुरके नरेश तथा ग्वालियरके दीवान राजा सर दिनकर राव नियत हुए। महाराजने अपनी रक्षांक लिये विलायतेक सुपसिद्ध बेरिस्टर साजेंट बेलंटाइनको बुलाया । २३ फरवरीसे १८ मार्च तक जाँच हुई। कमाञ्चनके तीनों अंगरे ज सभासदेंनि महाराजा को दोषी और देशी सभासदोंने निर्देश सिद्ध किया। लार्ड नार्थनूकने अंगरेजोंके कथनका विश्वासनीय मानकर महाराज मलहार रावको पदच्युत किया । इसके साथही **उन्होंने एक आज्ञापत्र प्रकाशित कर उसमें लिखा कि " महाराज मलहार रावके** वारिसोंका गादीपर कुछ स्वत्व नहीं रहैगा किन्तु माचीन सन्धिके अनुसार बड़ौदा राज्य स्थिर रक्ला जायगा। " गत महाराज खंडेरावकी विधवा रानी उस समय विद्यमान थीं। उन्हींको सरकारने दत्तक रुनेका अधिकार दिया। उस आज्ञापत्रमें यहभी लिखा था कि "महाराज कर्नल फेरको वध करनेके अपराध में पदच्युत नहीं किये गये हैं किन्तु उनके प्रसिद्ध दुराचार और राज्यकी उन्नति न करनेका उन्हें यह दंड दिया गया है। " आजकलके महाराज श्रीमान् स्याजीराव को श्रीमती जमनाबाईने दत्तक लिया और उनका यह कार्य गवर्नमेंटने स्वीकार किया ॥

#### अध्याय ३८.

# भारतवर्षकी मनुष्य गणनायें।

श्रीमतींके शासनमें भारतवर्षकी तीनवार और उनकी मृत्युके वर्षमें एक बार इस तरह सन्१८७१,सन्१८८१,सन्१८९१सन्१९०१ई०कुल चारवार मनुष्यगणना हुई। सन् १८७१ई० में जो गणना हुई उसकी रिपोर्ट सन् ७५ ई० में प्रकाशित हुई था। इससे पूर्व अवध, पंजाब और वराड़ प्रान्तकी गणना तीन चार वर्ष पहले होचुकी थी इस लिये उस समय ये प्रान्त न गिनगये। दोनोंबार की गणनाको जोड़कर सरकारने प्रकाशित किया कि भारतवर्षकी गवर्नमेंटके अधिकारमें ९लाख ५ हजार ४९ वर्गमील धरतीपर १९ करोड़ ५ लाख ६३ हजार ४८ मनुष्य वसते हैं। देशीरजवाड़ोंकी गणनाको इसे संयुक्त करनेसे भारतवर्षमें कुल भूमि १४ लाख ५० हजार ७४४ वर्गमील और २६ करोड़ ८८ लाख ३० हजार ९५८ मनुष्य इए। इनमेंसे सरकारी राज्यमें हिन्दू १४ करोड़ ५ लाख और मुसलमान ४ करोड़ ७॥ लाख। परंतु इसवारकी मनुष्यगणना ठिक नहीं थी इस लिये सरकारने दशवर्ष बाद सन् १८८१ई० में फिर गिनतीकी और तबहीसे यह नियम करिदया कि प्रतिदश वर्षमें इस देशकी गणना हुआ करें॥

सन् १८८१ ई० के वर्षमें जो गणना हुई उसमें काश्मीर और नेपाल सिवाय भारतके समस्त देशीराज्यभी संयुक्त कियेगय इसगणनाके अनुसार भारतवर्ष भरमें २५ करोड़ ४० लाख मनुष्य हुए। इस संख्यामें से२०करोड़ ४० लाख ब्रिटिश राज्यके और ५ करोड़ देशी रजवाड़ों के। इस गिनतीके समय मेवाड़ और बंबई प्रान्तके भीलोंने शिर उठाकर मनुष्य गणना विभागके कर्मचारियों पर आक्रमण किय़ा था। इसका कारण यह बतलायागया था कि गिनती करनेसे भीलोंके चित्तपर कुछ श्रम हुआ है किन्तु पिछसे विदित हुआ कि शराबके नवीन आईन ने उन्हें असंतुष्ट कर दिया था॥

इससे ठीक दशवर्ष बाद सन् १८९१ई० की १६ फरवरी को भारत वासियों की फिर गणना हुई। उसके साथ सन् १९०१ की तुलना करने के लिये दोनों वर्षों का लेखा साथ २ लिखा गया है—

# (२३६) महारानी विकटोरियाका चारेत्र।

# बिटिशराज्य।

| अजमर मेरवाडा        | सन् १८९१  | TT 00 -   |                |
|---------------------|-----------|-----------|----------------|
| CICIALA MACINE      | -         | सन् १९०१  | —घटे+बे        |
|                     | ५४२०००    | ४७६०००    | 82.80          |
| आसाम<br>•           | ५४३३०००   | ६१२२०००   | +१२.६७         |
| वंगाल               | ७१३४६०००  | ०००६१७४७  | +8.65          |
| वराड़               | २८९७०००   | १४९१०००   | – <b>૪</b> ૬.૬ |
| वंबई                | १५९५७०००  | १५३३०००   |                |
| सिंध                | २८७१०००   | ३२१२०००   | +११.८८         |
| अद्न                | ४४०००     | 88000     | - <b>६</b> .४८ |
| अपर ब्रह्मा         | ३३६२०००   | 3688000   | +१४.४९         |
| लोअर नह्या          | ४४०८०००   | ५३७१०००   | +२१.८४         |
| <b>मध्य</b> प्रान्त | १०७८४०००  | ९८४५०००   | <b>-८.७</b> १  |
| कुर्ग               | १७३०००    | 860000    | +8.26          |
| <b>मदरास</b>        | ३५६३००००  | ३८२०८०००  | +७.২४          |
| क्षिमोत्तर प्रदेश   | ३४२५३०००  | 38682000  | +१.६३          |
| अ <b>वध</b><br>•——  | १२६५००००  | १२८८४०००  | +2.80          |
| जाब<br>             | २०८६६०००  | १२४४९०००  | +19.64         |
| ाळूचिस्तान<br>•———  |           | 620000    | 0              |
| भंडमन               | १५०००     | २४०००     | +4 ६. ९4       |
| त्रेटिशराज्यका जोड् | २२१२६६००० | २३१०८५००० | +8.88          |

# देशी रजवाड़े।

| हैंदराबाद<br>बड़ोदा<br>मैसूर<br>काश्मीर<br>राजपूताना<br>मध्यभारत<br>दंबई | सन् १८९१<br>११५३७००<br>२४१५०००<br>४९४३०००<br>२५४३०००<br>१२०१६०००<br>१०३१८००० | सन् १९०१<br>१११७४०००<br>१९५००००<br>५५३८०००<br>२९०६०००<br>९८४१००० | -घटे+घटे.<br>-३.१४<br>-१९.२३<br>+१२.०<br>+१४.२४<br>-१७.५ |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| वं <b>व्हें</b>                                                          | ८०५९०००                                                                      | ६८९१०००                                                          | -18.88<br>-19.6                                          |

|                    | दूसरा भाग । |           | (२३७)  |
|--------------------|-------------|-----------|--------|
| मदरास              | 300000      | ४१९००००   | +१३.२३ |
| मध्यप्रान्त        | 2 १ ६००००   | १९३८०००   | :-6.28 |
| वंगाल              | ३२९६०००     | ३७३५०००   | +12.55 |
| पश्चिमोत्तर प्रदेश | ७९२०००      | ७९९०००    | +-9.7  |
| पंजाव              | ४२६३०००     | ४४३८०००   | +8.12  |
| ब्रह्मदेश          | 70          | १२२८०००   | 0      |
| रजवाडोंका जोड      | ६६०५००००    | ६३१८१०००  | -8.58  |
| भारतवर्षका जोड     | २८७३१७०००   | २९४२६६००० | ०२.८२  |

\_

यद्यपि सन् १९०१ की मनुष्य गणना श्रीमतीके स्वर्गवास के अनन्तर हुईहै। परंतु उससे आपके शासनके अंतिम दश वर्षमें भारतवर्षकी कैसी स्थिति रही, इसका दिग्दर्शन होता है इसकारण यहां लिखी गई है। चारों गणनाओं की परस्पर तुलना करनेमें पुस्तक वढ़जानेका भय है। आशा है कि, पाठक स्वयं इस कार्यका बोझा अपने ऊपर लेंगे॥

#### अध्याय ३९.

## श्रीमान् प्रिंस आफ् वेल्सका भारतवर्षमें स्वागत।

#### विलायती कपड़ेपर कर।

सन् १८७५ ई० में भारतक इतिहासमें सबसे आवश्यक कार्य श्रीमान युव-राज के भारत पथारनेका हुआ। यह वहीं महोदय हैं जो अब श्रीमान् सप्तम एडवर्डके नामसे राज्य करते हैं इनके भारतआनेका संकल्प इंग्लैंडके प्रधान अमात्य मिस्टर डिसरायली (लार्ड बीकान्सफील्ड) ने ८ जुलाईको प्रकाशित किया। और इस यात्रोक लिये ३ लाख रुपया भारत गवर्नमेंटके खर्च करनेका निश्चय किया और इसके साथही ६ लाख रुपये उन्होंने विलायती कोषसे देनेका पार्लियामेंटमें प्रस्ताव किया। भारतवर्षपर इसप्रकारके खर्चका बोझा डालनेके विषयमें प्रोफेसर फासेट और मिस्टर हन्की विरोधीहुए किन्तु उनकी बात चलीनहीं। ११ अक्टूबर को श्रीमान 'सरापीस' धूमपोत द्वारा विलायतसे विदाहोकर पैरिस, इटाली, एथेंस, पैटिसैंद, केरो और अदन होतेहुए ३० नवंबर को वंबईमें पहुँचे। मार्गमें श्रीमान्ने माताकी आज्ञानुसार केरोमें मिसरके खेदीव को जी. सी. एस. आई.की पदवीदी। आपका स्वागत करनेके लिये श्रीमान् गाय-कवाड नरेजके सिवाय और २ कई एक राजामी वंबई आये थे। भारतवर्ष भरमें

## (२३८) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

एक छोरसे दूसरे छोर तक श्रीमान्ने भ्रमण किया। और बड़े २ रजवाडोंमें पधारकर राजाओंसे भेंटकी। श्रीमान्के सम्मानमें आगरे में एक बड़ा द्वार हुआ जिसमें भारतविषके प्रायः सबही छोटे बड़े राजा इकट्ठे हुए। भारतविषकी प्रजाको युवराजके मुखकमळके द्वानसे अत्यानन्द हुआ। और युवराजने इस देशसे विदाहोनेके अनन्तर भारतविषके वाइसराय ळार्ड नार्थवूकको पत्र ळिख कर भारतवासियोंको धन्यवाद दिया। इस विषयमें अधिक बातं इस पुस्तकके अंतमें श्रीमान सप्तम एडवर्डके चरित्रमें ळिखी गई हैं।

जिस समय प्रिंस आफ् वेल्सके आतिथ्यमें भारतवर्ष आनन्द सागरमें :हिलोरे ले रहाथा उसी समय भारतीय विभागके स्टेट सेकेटरी लार्ड सालिस्वरी और भारत के वाइसराय लार्ड नार्थब्रककी आपसमें खटपट खडी होगई । और इसका परिणाम यह हुआ कि लार्ड नार्थब्रकको अपना पदत्यागनापडा । सन् १८७४ ई० की १५ जुलाईको शिमलेकी व्यवस्थापक सभाने व्यापारके पदार्थी पर करडालनेकी इच्छासे लार्ड सालिस्बराके पास कुछ लिखापढ़ी की थी और उसीके अनुसार ५ अगस्तको कर डालदियाथा। लॉर्ड सालिस्बरी ने लिखाया कि, भारत वर्षकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं है इसिलेये विलायती कपड़े और सूतके भारत आनेका कर निकालदेना चाहिये। यह पत्र भारतमें पहुँचने पूर्व ही वाइस-रायने ५ अगस्तको लार्ड सालिस्वरी के नाम एक तारदिया जिसमें लिखा कि महसूल संबंधी वर्तमान नियमोंका संशोधन कर भारतसे बाहर जानेवाले मालका महसूल बिलकुल उठादियागयाहै और साथही बाहरसे आने वाले भालका महसूल साढ़ें सात रुपया सैकड़ा की जगह घटाकर पांचरुपया रक्खा गयाहै । और कपड़े तथा सतका महसूल ज्योंका त्यां स्थिर रखकर लंबे धागे के तारकी रुईपर महसल डालागयाँहै। इस तारकी पातेही लार्ड सालिस्बरी ऋद्ध होगये और तारद्वारा वाइसरायसे पूंछा कि अधिक आवश्यक और गंभीर विषयों पर आईन बनानेसे पूर्व उनके विषयमें स्टेट सेकेटरीसे आजा मांगनेका जो नियम है उसपर अमल क्यों नहीं किया गया । इसके उत्तरमें वाइसरायने १६ अगस्तको लिखा कि, व्यापारियोंकी ओरसे इस संशोधनकी बहुत राह देखी जातीथी, कलकेत्तकी चम्बर आफ् कमर्सने दो पार्थना पत्र देकर इस विषयमें त्वराकी थी, निकास व्यापारके लिये अनुकूल ऋतु आपहुँची थी और विलायतसे स्वीकार कराकर आईन बनानेमें बहुत विलंब लगनेकी संभावना थी और इससे बहुत कुछ हानि होती। इसपर लार्ड सालिस्बरीने उनको दबाकर इस बात पर फिर विचार करनेका अनुरोध किया इसी बातसे असंतुष्ट होकर उन्होंने अपना पद त्याग दिया ॥

#### अध्याय ४०.

## श्रीमतीको 'महारानी' की पदवी।

भारतवर्षका शासन रानीके हाथमें आनेके बाद यूरोपमें श्रीमतीकी पदवी के विषयमें बहुत कुछ चर्चा हुई। इसने कहा कि, रानीका पद भारतके साधा-रण राजाओंसे वढकर नहीं है। अन्य राज्योंसे पत्र व्यवहारमें श्रीमतीके भार-तका शासन हाथमें आने बाद केवल रानीक अतिरिक्त कुछ टपाधि नहीं लिखी जाती थी। इन कारणोंसे इंग्लैंडमें श्रीमतीके पदके विषयमें वहत चर्चा होने लगी। ऐसे अवसरमें सन् १८६८ई० में ईरानके शाहने एक पत्र लिखा था उस पर बहुत झगडा उठा। उस समय यह निश्चय हुआ कि, किसी प्रकारसे पदवी के विषयका निपटारा करना चाहिये। परंतु इस कार्यको मकाशित करने पूर्व यह संदेह था कि, कहीं भारतके राजा इससे अनसन न ही बैठें इसलिये गुप्त परामश्के बाद श्रीमान् पिंस आफू बेल्स भारतेक राजाओंकी भक्ति और इच्छा जांचनेके लिये भेजे गये। सन् १८७५ ई० में युवराजका भारतमें परम सत्कार हुआ और यहां की प्रजा और राजाओंने शुद्ध अंतःकरणसे उनको भा-वी सम्राट् मानी । इससे निश्चय होगया कि श्रामतीको भारतवर्षकी साम्राज्ञी बनाना उचित है। इसी अवसरमें कसके द्वितीय जार निकोलसने मध्य एशि-याके सम्राटका पद धारण किया बस इसीपर रानी विक्टोरिया को साम्राज्ञी विक्टोरिया वा महारानी विक्टोरियाका पद देना निश्चय होंगया ॥

१७ फरवरी सन् १८७६ ई० को इंग्लैंड के प्रधान अमात्य मिस्टर डिसरयलीने श्रीमतीको "एम्भेस आफइंडिया" की टपाधि दिलाने के लिये पार्लियामेंट में
एक बिल टपस्थित करते समय कहा कि, "श्रीमतीके पदवी धारण करनेसे भारत
की प्रजा और राजा बहुत प्रसन्न होंगे। यह बात भलीप्रकार प्रमाणित होचुकी
है।" इसबातपर पार्लियामेंट में बहुत वादानुवाद हुआ और कितनेही लोग कहने
लगे कि, इंग्लैंड के राजिनयमानुसार रानी ऐसा पद धारण नहीं कर सकती हैं।
इसपर मिस्टर डिसरायलीने उनको यह समझाकर संतुष्ट किया कि "श्रीमती
इंग्लैंड की रानीही रहेंगी। यहांकी महारानी नहीं बनना चाहतीहैं।" इस उत्तर
को पाकर पार्लियामेंटने इस विषय का आईन पास कर दिया। इसके पश्चात्
? मई को लंडन मिडल सेक्स और एडिनबरोके शेरिफों द्वारा इंग्लैंड में इसका
डिंडोरा पिटवाया गया। इसमें स्पष्टकपपर यह नहीं लिखाथा कि, श्रीमती केवल

## (२४०) महारानी विक्टोरियाका चारेत्र।

भारतर्विकी महारानी और इंग्लैंडकी रानी रहना चाहती हैं इसलिये प्रजामें हलचल मचगई । और पार्लियामेंटमें मंत्रि मंडल के विरुद्ध अविश्वासकी प्रार्थना उपस्थित कीगई। इसपर प्रधान अमात्यने उपाधिका प्रयोजन समझाकर प्रजा को प्रसन्न करिंद्या॥

श्रीमतीको जो उपाधि देना निश्चयहुआ उसे अंगरेजीमें "एम्प्रेस आफ् इंडिया" कहते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि, भारतवर्ष के सम्राट्की स्त्री परन्तु इनके विषय में यह बात नहीं थी। इसिलिये भारत वर्ष की देश भाषाओं में इसका ठीक अर्थ क्या किया जायगा ? यह प्रश्न प्रोफेसर मैक्सम्यूलर और सर बिलियमम्यूर से पूँछागया। प्रोफेसरने कहा कि "महारानी" ठीकहै और म्यूरसाहबने "कैसर हिन्द" ठीक बतलाया। 'महारानी' की अपेक्षा गर्वनंमेंटकी दृष्टिमें 'केसरहिन्द अधिक प्रभावशाली देखपड़ा इसिलिये सकारी कागृजों में यही लिखापड़ा जाता रहा किन्तु साधारण प्रजा अपने प्रियतमको किसी सरल शब्दसे संबोधन करती है और सरल शब्द ही से लोगोंक हृदय पर अधिक प्रभाव उत्पन्न करती है और सरल शब्द ही से लोगोंक हृदय पर अधिक प्रभाव उत्पन्न करती है इसिलिये भारत वर्ष की प्रायः सबही भाषाओं में "महारानी" शब्द का अनायास प्रचार होगया। "केसरहिन्द" के दो अर्थ हैं एक भारतवर्ष का सिंह और दूसरा "भारतवर्षका सीजर"। इनमेंसे प्रथम का अर्थ प्रकटहै और सीजर रोमन राज्य में सर्वोत्कृष्ट शासक था बस उसीके नाम पर कदाचित् सर विलियम म्यूरने इस पदकी योजनाकी होगी ऐसा अनुमान है॥

## अध्याय ४१.

## दिल्लीका राजसी दर्बार ।

श्रीमतीके 'महारानी' पद धारण करनेकी सूचनाके लिये एक ढिंढोरा १ जन-वरी सन् १८७७ ई० को प्रकाशित किया गया था। इस बातका हर्ष प्रका-श्रित करनेके लिये उसदिन दिल्लीमें एक वृहत् और प्रभावशाली द्वीर इकट्ठा हुआ। सौभाग्यमें दुर्माग्य का चिह्न इतनाही था कि, उस समय देशभरमें भयं-कर अकाल पड़नेका पक्का निश्चय होचुका था इसलिये भारतवर्षके वाइसराय लार्ड लिटनेन राजाओंको सूचित करिदया था कि, जिनके राज्यमें अकालका भय अधिकहो उनके उपस्थित होनेकी आवश्यकता नहीं है परंतु देशभरके प्रायः सवही राजा महाराजाओंने इस भयंकर आपितको तिनके समान गिनकर इस राजवैभव और महोत्सवमें संयुक्त होना अपनी शोभा और कर्तव्य समझा और अपनी २ सेना, हाथी, घोड़े, राज्कुट्रम्ब, सर्दार, जागीरदार और उमरावें समेत दिल्लीमें इकट्टे हुए । उस समय दिल्लीकी शोभा राजा यथि-ष्टिरके राजसय यज्ञका स्मरण दिलातीथी । २३ दिसम्बरको बाइसराय स्पेशल ट्रेनद्वारा दिल्ली पहुँचे । हैदराबाद के निजाम, ग्वालियर, इंदोर, मैसूर, टदयपुर, नयपुर, जोधपुर, बुंदी और कोटा आदि के राजा महाराजाओंने स्टेशनपर आप का स्वागत किया। इसके बाद तीन दिन तक वाइसरायने भिन्न २ राजाओंसे भेंटकी। इसके अनंतर १ जनवरीको शाही द्वीर हुआ । द्वीरमें एक उच सिंहासनपर लार्ड लिटन आसीन हुए। उनके आसपास अपने २ पदके अनुसार अर्द्धचन्द्राकार में राजालोगों को बैठनेका स्थान मिला । इस प्रभावशाली दर्बा-रमें भिन्न २ वस्त्रालंकारों से मुसाज्जित राजालोगों के विराजनेके अनंतर लाट साहवने खडे होकर अंगरेजीमें महारानीका ढिंढीरा सुनाया।अँगरेजीका व्याख्यान समाप्त होनेबाद वही ढिंढोरा उर्दू में पढ़ा गया । इतना होतेही १०१ तोपों की सलामी हुई । वाइसरायने अपने व्याख्यान में भारत वर्ष में बिटिशराज्य का संस्थापन, उसकी उन्नति, स्थिर रहनेके कारण, देशी राजाओं और प्रजाकी राजभक्ति और सर्कारी कर्मचारी और सेनाकी प्रशंसा की । और कहा कि इन्हीं कारणों से हम लोगोंको आजका दिन देखना नसीन हुआ है। और श्रीमतीको अपने शासन में देशकी नानाप्रकारसे उन्नति करनाही अभीष्ट है । वाइसरायका व्याख्यान समाप्त होतेही सब लोगोंने खड़े होकर हर्पनाद किया। दिल्लीकी जीनतुल मसजिद और फतेपुरकी मसजिद इस हर्षमें गवर्नमेंट ने मुसल्मानोंको लौटादी। राजा महाराजाओंके लिये 'इंडियन इम्पाइर'के नाइटकी उपाधियां उसी समयसे निकाली गई और यथायोग्य रीति पर इस द्वीरमें सब राजाओंको इस प्रकारकी पदवीसे भूषित किया गया । इस उत्स-वके हर्षमें १६००० केदी बंधमुक्त किये गये॥

दिल्ली हिन्दू और मुसल्मान राजाओंकी बहुत कालसे राजधानी चली आ-ती है इस लिये यह स्थान इस कार्यके लिये अधिक उत्तम समझा गया। इस उत्सव पर अपने २ ठाठ समेत अनुमान ४०० राजा महाराजा इकट्टे हुएथे। केवल दिल्ली ही में क्यों बरन भारत भरमें उस समय अपार हर्ष था। जो लोग इस द्बार के समय उपस्थित थे उन्होंने आतिश्वाची और रोशनी की बढ़ी प्रशंसा की ॥

#### (२४२) महारानी विक्टोरियाका चारेत्र ।

पुराने समयके राजसूय यज्ञों में जब राजालोग इकट्ठे होते थे परस्पर स्पर्छा और ईर्षाका जन्म होताथा किन्तु इस द्बीरने राजाओं के मध्य प्रेम उत्पन्न किया और वे आपसमें भाई२की तरह मिले। बहुत वर्षीमें इसतरह राजाओं के इकट्ठे होनेका यह अवसर आया था और आपसमें खिंचा खिंची होनेकी संभावना थी किन्तु, आजकल देशीराजाओं में आपसका जो मेल देखा जाताहै उसका जन्म इसी स्थानसे हुआ था। सत्य पूंछो तो बिटिश शासनमें बाघ वकरी एक घाट पानी पीनेका यह द्वीर एक नमूनाथा। यह द्वीर रंग विरंगे वस्त्र, तरह २ की सजावट और नई २ सूरतों के लिये एक प्रदर्शन था। आश्चर्यकारक पदार्थों के लिये अजायवखाना था और पुराने ढंगके राजसी ठाठका संग्रहस्थान था। इस उत्सवपर राजामहाराजाओं की सेना और सरकारी कर्मचारियों तथा सेनाके अतिरिक्त टीडीदलकी तरह लाखों मनुष्य द्वीक बनकर आये थ। इतनी अभूतपूर्व भीड़को स्थान देकर दिल्लीने यह दिखला दियाथा कि, में अनादिकालसे भारतवर्षकी राजधानीहूं और अनेक बार ऐसे मेले मेरे घरमें इकट्ठे होचुकेहैं॥

लाट साहबने उपाधि और पद्कके साथ एक २ झंडाभी प्रत्येक महाराजाकी दियाथा । इसको प्रदान करतेसमय आप कहते जाते थे कि— "श्रीमती महारानीके भारत वर्षकी साम्राज्ञीकी उपाधि धारण करनेके स्मरण निमित्त यह आपके घरानेके राजचिह्न युक्त झंडा महारानीकी ओरसे आपकी भेंट करताहूं । श्रीमती महारानीको विश्वासहै कि, इस झंडेको उड़ाते समय इंग्लैंडके मुकुटके साथ आपके गुभाचितक राजवंशका जो दृढ़ सम्बन्ध है उसे और इसीतरह आपका ग्राप्तन दृढ़ उन्नतिशाली और स्थिर रखनेकी इच्छा जो सरकारी अधिकारी रखते हैं उसे आप स्मरण रक्खें गे । श्रीमती महारानीकी आज्ञासे इस पद्कसे में आपका गृंगारवर्द्धन करताहूं । आप इसे वर्षोतक पहने और आपके कुटुम्ब में इस उत्सवके स्मरणार्थ यह दीर्घ कालतक रिनत रहे यह मेरा आग्नीवीद है"॥

# अध्याय ४२. भारतमें आँधी और दुर्भिक्ष ।

सन् ७६-७७ के सालमें जैसे श्रीमतीके महारानीकी उपाधि धारण करने का महोत्सव हुआ उसी तरह देशको दो भयंकर आपदाओंने भी धर दवाया था। इस वर्षके अक्टूबर मासमें बंगालेकी खाड़ीमें भयानक आँधी आई। इस आँधी से बाकरगंज और नीआखालीक जिले तहका नहका होकर २ लाख १५ हज़ार मनुष्योंके प्राणगये। उस समय बंगालमें सर रिचार्ड टेम्पल लिफ्टिनेंट गवर्नर थे। उन्होंने अपनी रिपोर्टमें लिखाथा कि "३१ अक्टूबरकी रात्रिमें बंगालकी खाड़ी में बहुत भयानक आँधी आई। पवनके बेगसे बीस २ फुटकी लहरें उठने लगीं। कितनीही जगहकी तरंगें इससे भी बढ़कर थीं। रात्रिको सोनेक समय आँधीके विलकुल चिह्न दिखाई नहीं देते थे किन्तु ११ बजेके लगभग एकाएक तूफान ने बलपकड़ा और तुरंत चारोंओरसे रोना पीटना मचगया। इसी समय दोनों जिले जलमगन होगये। बाढ़की ज्ञीव्रतामें लोग अपने छप्परोंपर भी न चढ़ने पाये। पानीके दबाबसे मकान बैठगये। मनुष्यों और चौपायोंकी लाज़ोंके ढेर लगगये। तीन हज़ार बर्गमील भूमिमें यह तूफान था। यहां १० लाख ६२ हज़ार मनुष्य बसते थे जिनमें चौथाईके लगभग मरगये"॥

' दुखते चोट और कनौड़े भेट 'की कहावतके अनुसार आपत्तिपर आपत्ति आया करती है । इस वर्षमें बंगाल प्रान्तको आँधीसे दुःख सहना पडा तब अन्य प्रान्तोंको अकालने आ दवाया । दक्षिण भारतके कईएक जिलोंमें वृष्टि बिलकुल न हुई । और मदरास बंबई तथा हैदराबाद राज्यमें असमय और आ-वक्यकतासे कम मेह बरसा। इस कारण खेतोंमें एक दानाभी उत्पन्न न हुआ। दिसम्बर मासमें दक्षिण देशका अत्र तिगुना महँगा होगया। ऐसे समयमें बंगाल, ब्रह्मदेश, पश्चिमोत्तरपान्त और मध्यदेशमें अन्नकी न्यूनता न थी और अकालपीड़ित भागोंको यथावश्यक अन्न वहांसे मिलसकता था। परन्तु उससमय आजकलकी तरह रेल्वे और सडकों का उत्तम साधन न था।इस कारण अन्न पहुँचने में बड़ी कठिनता पदी परन्त सरकारने इसका यथाञ्चक्ति अच्छा बंदोबस्त करदिया। अकालके आरंभ में भूखों मरनेपर भी दीन लोगोंने अकाल मोचनके कामोंमें परिश्रम करना और सेंत में अन्न लेना स्वीकार न किया किन्तु नवंबर दिसंबरमें एकदमसे लाखें। ही सहायता के लिये ट्रटपड़े । अकालकी स्थिति जाननेके लिये गर्वनेमेंट ने सर रिचार्ड टेम्पल को नियत किया तो उन्हों ने जांचके पश्चात रिपोर्टकी कि जिन लोगों में पेट भरलेनकी ज्ञाक्ति है वे भी सरकारी सहायतामें आपडे हैं। इसपर गवर्नमेंट ने छोटे २ काम बन्दकर अकाल पीड़ितों का दैनिक वेतन कम कर दिया । इसप्रकार का उद्योग करने पर भी अपरैलके अंतमें .मदरास में ७ लाख , १६ हज़ार, मैसूर में ६२ हज़ार और वंबई पान्त में २ लाख ८७ हजार अकाल

### (२४४) महारानी विक्टोरियाका चारित्र।

पीड़ित थे। यह गणना काम करनेवालोंकी थी किन्तु अशक्तोंकी दशा विलक्षल वुरी थी। जुलाई के अंतमें मदरासमें ८ लाख ३९ हज़ार वंबई में १ लाख ६० हज़ार और मैसूर में १ लाख १ हज़ार अशक्त थे। अकाल मोचनके काम देरसे आरंभ हुए थे। मदरास वंगलोर आदि नगरों में सड़कके दोनों ओर मुखों के ढेरलगे थे हैज़ा, अतिसार और भूखंवंधी रोगोंने लोगोंका सर्वनाश करिया। सरकारी रिपोर्ट से मालूम होता है कि, इस अकाल में १३॥ लाख मनुष्य कालके कवर वनगये। मृत्यु संख्याकी वृद्धि के साथ जन्म संख्याभी घटगई थी। लंडन के लाई मेयरने जो फंड इस कार्यके लिये इकहा किया उसमें लगभग पचास लाख रुपया इकहा हुआ। गर्वनमेंटने इस कार्य में ९॥। करोड़ रुपया खर्च किया॥

इस अकालसे गवर्नमेंटको एक आवश्यक शिक्षा मिली। उसने प्रतिवर्ष अकाल की रक्षाके लिये १॥ करोड़ रुपया अथवा प्रति दशवर्ष में १५ करोड़ रुपया सरकारी कोष में से अलग करने का ठहराव किया। खर्चमें घटा बढ़ीकर इतना रुपया इकट्टा नहीं किया जासकता था इसलिये सरकारको विशेषकर डालनेकी आवश्यकता हुई। इस कार्य को संपादन करने के लिये भारत गवर्नमेंटेने प्रान्ती य गर्वनमेंटेंको अपने २ कामों में स्वतंत्रता देकर ४० लाख रुपया तो उनसे लिया और शेष में भूमिकर बढाने के सिवाय लाइसेंस टैक्स डालकर रुपया इकट्टा करालिया। यह फंड लाई लिटन के समयमें नियत हुआ था। लाई रिपन और लाई. डफरिनने इसमें कुछ हाथ न डाला किन्तु रुपये की भीड़ आ पड़ने पर लाई लेंसडीन ने प्रजापर अकाल के लिये कर डालकर इकट्टा किये हुए द्रव्यसे काबुल और पश्चिमोत्तर सीमाकी लड़ाईमें जो गवर्नमेंटका व्यय हुआ था उसकी क्षतिकी पूर्त करली और अकाल फंड नामको भी न रहा॥

## अध्याय **४३.** रूस और रूमका अंतिम संग्राम ।

सन् ७७-७८ ई०में रूसका रूमसे अंतिमवार भयंकर युद्ध हुआ। कीमि-याके युद्धमें रूमकी इंग्लैंड और फ्रांसने मिलकर सहायतादी थी इसका रूमपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। वह इस बातसे विलकुल निश्चिन्त होगया। उसने राज्यको दृढ करने और प्रजाकी उन्नति करनेका कुछ भी प्रयत्न न किया

किन्त क्रीमियामें हार खानेके दिनसे रूसने धीरे २ अपनी क्रीक्त नहाना आरंभ किया । और बातकी बातमें उसने इतनी ज़िक्त उत्पन्न करली कि सन् १८७०-७१ ई० का संधिपत्र होते समय उसने निर्भय होकर कह दिया कि में अनइस वातके लिये वैथा हुआ नहीं हूं। उसकी जािक वटती देखकर कोई भी राज्य उसकी ओर शिर टठाकर न देखसकी । इसके साथही रूप राज्यमें अनेक घटनायें ऐसी हुई जिनसे दिन २ वह निर्वल पडता गया । और उसके सहायक राज्योंने भी कमके लिये उदासीनता यहणकी। सन् १८७५ ई० के ज़लाई मासमें बोस-. निया और हर्जे गोविना नामक दो रूमी पदेशों में बलवा होगया। सर्वियाने रूमकी अधीनता छोडकर स्वतंत्र मार्ग लिया । हैन्यूव नदीके निकटवर्ती वालेकिया और मोलडेविया प्रान्त मिलकर रोमेनियाके नामसे अलग राज्य वन वैठा। इस तरह कीमियाके युद्धके पश्चात पैरिसर्वे जो संधिपत्र परस्परकी सहायताके लिये तैयार हुआ था वह धूलमें मिलगया । वोसनिया और हरनेगोविनाके उपद्रवको शांत करनेका प्रयत्न निष्फल गया । रूमके राजनीतिज्ञ कहने लगे कि उपद्र-वियोंको केवल कसही क्यों वरन आस्ट्रिया, सर्विया और मोंटनियोकी प्रजा सहायता दे रही है। उन्होंने इंग्लेंडसे पार्थनाकी कि आस्ट्रियाको दवाकर उप द्रवियोंकी सहायता वंद कराओ । यही वात सर्विया और मोटनियोकी गवर्नमें-टोंसे कहीगई। परंतु उपद्रवका वल किसी तरह घटा नहीं। अंतमें यूरोपके पश्चिमी राज्योंने इस बखेदेमें पढ़कर निपटारा करानेका निश्चय किया । आस्ट्रियाने एक पत्र रूमके नाम लिखनेकी सम्मतिदी जिसमें उससे कहाजावै कि आपने अपने राज्यको प्रबंध सुधारनेका जो वचन दिया था उसका अभीतक पालन होना तो एक ओर रहा किन्त दिन २ प्रवंध बिगडता जाता है इस लिये हम रूपके प्रवंधमें हस्ताक्षेप करते हैं। ३० दिसंबर सन् १८७५ ई० को इसके अनुसार पत्र तैयार हुआ। इसमें आस्ट्रियाके साथ रूस, और जर्मनीने हस्ताक्षर किये, फूांस और इटाली भी इस बातसे प्रसन्न हुए किन्तु इंग्लैंडके मनमें न आई । इंग्लैंडने इसकार्यमें इतनी देरीकी कि अंतमें इस पत्रपर हस्ताक्षर करनेका स्वयं रूपराज्यने अनुरोध किया। इंग्लैडके संयुक्त होनेवाद वह पत्र रूमको भेजा गया। रूमने उसके अनुसार चलनेका प्रण किया परंतु सप्ताहपर सप्ताह बीतने परभी इसकी कुछ कार्यवाही न हुई । अवसर साधकर रूसने, आस्ट्रिया और जर्मनीको मेरणाकी । उसकी सम्मतिसे तीनों राज्योंके प्रतिनिधियोंने बर्लिनमें इकहे होकर उस सूचनाके अनुसार रूमको दवाकर काम कराना निश्चय किया । इस सम्मातिमें इंग्लैंडने साथ न दिया। इससे इस पत्रका रूमपर पूरा प्रभावन पढ़ा और परिणाम यह हुआ

#### (२४६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

कि सेलोनिकामें उपद्रव खड़ा होगया। वहांके फरांसीसी और जर्मन राजदूत-मारे गये । इसी तरहका उपद्रव कुस्तुनतुनियामें भी हुआ और उपद्वियोंने रूमके सुलतान अवदुल अजीजको पदच्युत कर दिया। सलतान पदच्युत होनेके वाद दे। एक दिनमें आत्मवात करके मर गये उनके भतीने मुरादने केवल तीनही मासराज्य किया। लोगोंने उनको उतारकर हमीदको गादी दी। इसके बाद भी उपद्रव बढ़ता ही गया । बलगेरियाके उपद्रवियोंने स्त्री बालकोंको काटडाला अंगरेजी दूर्तिमस्टर वेरिंगकी रिपोर्टसे जानागया कि १२ हजार मनुष्य फिलिपो पुलिसके हाथसे मारे गये हैं। रूम गवर्नमेंटने उपद्रव करनेवाली सेनाको दंड देनेके बदले पद्वियां दी । सन् ७६ मे मोंटनियो और सर्वियाने रूमसे खून युद्ध किया । लड़ाईमें दोनोंकी हार देखकर रूसने वीचमें पडकर युद्ध वंद कराया । इससमय इंग्लैंडने सम्मति दी कि सबराज्योंके क्रमस्थित इतोंको क्रमराज्यकी रक्षा और वहांके प्रबंधको सुधारने की योजना करना चाहिये। इसवातको सवने स्वी-कार कर रूमको पत्र लिखा किन्त वह जानते थे कि कैसाभी दवाव हमारे ऊपर पड़े समयपर हमारी सहायता किये विना इंग्लैंडकी हानि है इस लिये उसने इस पत्रको सुना अनुसुना करदिया।अंतमें रूसने सन् १८७७ई० के अपरेलकी २४ तारीखको क्रमपर चढ़ाई की, कसने कुछ सेना क्रमको और कुछ क्रमके एशिया राज्यको भेजी दोनों। राज्योंमें भयंकर संयाम हुआ। रूस समझता था कि रूम आजकल शिथिल पड्गया है परंतु शिथिल रूमने मरते २ भी पराक्रम दिखाकर कसके दांत खट्टे करं दिये। यह बात यहां तक पहुंची कि एकबार कसको हारखाकर लौटनेका भयहुआ। परंतु अंतमें कार्स और प्लेवनाके किलोंको कसने ले लिया। और सन् १८७८ ई० के आरंभमें कसी सेना इस्तं-बालक निकट नापहुंची। अंतमें सैनस्टिकानो स्थानमें क्रमको लाचार होकर एक प्रतिज्ञा पत्रपर हस्ताक्षर करने पड़े। उसका आज्ञय यह था कि रूम राज्यकी ईसाई प्रजा जिन पांतोंमें निवास करती है वे स्वतंत्र किये जावे, वल गेरियांके नामसे राज्य अलग स्थापित हो और ईनियन समुद्रका एक बंदर उसे दिया जावे। इन अर्तोंको इंग्लैंडने स्वीकार न किया और रूससे रूमकी सहाय-तामें लड्नेक लिये कुस्तुंतुनियाकी ओर सेना भेज दी। इसके सिवाय भार-त वर्षकी कितनी ही सेना मंगवाकर मालटामें तैयार रक्खी। रूस और इंग्लेंड-की मुठभेड़ होने पूर्व जर्मनीके प्रधान अमात्यने नीच निचान किया । उन्होंने कहा कि सैनस्टिकानोंके प्रतिज्ञा पत्र पर विचार करनेके लिये बड़े २ राज्योंके

प्रतिनिधियोंकी वरिलनमें एक सभा होनी चाहिये। थोड़ी आनाकानीके पश्चात् रूस और इंग्लेंडने इस बातको स्वीकार किया। बर्लिनके कान्फरेंसमें लार्ड सालिस्वरीको लेकर मिस्टर डिसरायली इंग्लेंडकी ओरसे गये। क्रॉंत ये हुई:-"(१) रोमेनिया, सर्विया और मोंटनियो स्वतंत्र राज्य गिने जायँ (२) वाल कन्सके उत्तर बलगिरिया अधीन राज्य स्थापित हो (३) बालकन्सके दक्षिणमें पूर्व रुमीलिया नामक नया राज्य नियत किया जाय (४) यूनान की सीमाके संशोधन किया जाय और रूम तथा यूनानका इस विषयमें परस्पर निपटारा न हो सके तो सब राज्य मिलकर फैसलाकरें (५) बास्तीया का शासन आस्ट्रि-याको मिले और वही वहांका प्रबंध करें (६) कीमिया युद्धके बाद पैरिसमें जो संधि हुई उसके अनुसार रूससे विसाटेविया लेकर रोमेनियाको देदिया गया था वह अब कसको मिले और इसके बदलेमें कस उसे हैन्यूब नदीके टापू और डोवरुड्सका कुछ भाग देदै (७) रूम राज्यके अंतर्गत एशिया देशमेंसे आर्डीहान, कारस और बाट्य इसकी मिले और काल समुद्रका एक बंदर भी े उसे दिया जाय और (८) रूम राज्यकी रक्षांक लिये इंग्लैंड और रूमकी जो गुप्त संधि हुई है उसके अनुसार साइप्रसका टापू इंग्लैंडके पास रहै। – इस संधिपत्रके विषयमें पीछिसे एक आर्श्वयजनक रहस्य खुला । इस बातसे इंग्लैं-डकी निन्दा हुई । रूमकी और सेना भेजने और भारतसे सेना मंगानेका कार्य मिस्टर डिसरायलीने केवल दिखावटके लिये किया था किन्तु उन्होंने रूम और क्ससे पहले ही गुप्त । संधिकर साइम्सका टापू ले लिया था । और बलिनकी कान्फरेंसमें इसने जो कुछ पाया टसके विषयमें पहलेहीसे इंग्लैंडका इससे ठहराव होगया था। इसी कारण रूसने बर्लिनके कान्फरेंसेमें संयुक्त होना स्वीकार किया था॥

#### अध्याय ४४.

## भारत के समाचारपत्रोंकी स्वतंत्रता।

सन् १८३५ ई० में भारतवर्षके गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बेनटिकने भारतवर्षके समाचारपत्रोंको स्वतंत्रता प्रदानकी थी। सन् १८५८ ई० में लार्ड केनिग्ने एक वर्षके लिये यह स्वत्वछीन लिया था। सन् ५७ ई० के बलवेके समय भारत वर्षके देशी अंगरेजोंने बहुतही स्वतंत्र और उत्तेजक लेखलिखे थे।

#### (२४८) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

लार्ड केनिंगको भय था कि ऐसे उत्तेजक लेखोंके होते हुए भारतवर्षमें शांतिस्था-पन नही सकैगी इसलिये उन्होंने एक वर्षतक समाचारपत्रोंका मुख वंदरखकर अविध समाप्त होनेपर फिर उन्हें स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी ॥

सन् १८७८ ई० में लार्ड लिटनने फिर इस आईनको प्रचलित करिदया। इसमें दोनुराइयां थीं। एक जिससमय देशीपत्रोंकी स्वतंत्रता छीनी गई देशमें किसीप्रकार का उपद्रव न था और दूसरे इस नवीन आईनके अनुसार अंगरेजी पत्रोंकी स्वतंत्रता ज्योंकी त्यों स्थिर रखकर देशीपत्रोंका मुख बन्दिकया गयाथा। इसके विषयमें कार्यवाहीभी प्रायः अनुचित हुई थी। आईन बनानेस पूर्व लोगोंको अपने २ मत प्रकाश करनेका समय देनेक बदले १४ मार्च सन् १८७८ ई० की ज्यवस्थापक सभामें इसका चिट्ठा उपस्थित कर गवर्नमेंटने थोड़े ही बंटोमें इसे पास कर दिया। इंग्लैंडके लिबरल दल ने इस आईन की बहुत निन्दाकी और जब मिस्टर ग्लैडस्टन इंग्लैंडके प्रधान अमात्य हुए लार्ड रिपनके शासनमें सन् १८८० ई० में यह आईन फिर उठा दिया गया॥

सन १८९७ ई० में वंबई गवर्नमेंटको देशीसमाचार पत्रोंपरसं देह हुआ। कई एकपत्र संपादकोंको प्रजाको उत्तेजना देने और असंतोष फैलानेके अपराधमें दंड हुआ और सन् १८९८ ई० में लार्ड एलिगने भारतीय दंड संग्रह में '१२४ अ' कीधारा बढ़ाकर समाचार पत्रोंका मुख आधा बन्दकर दिया। इसका परिणाम यह हुआकि कईएक पत्रोंने राजनैतिक विषयोंमें लिखना कमकर दिया और कितनेही नरमपढ़गये किन्तु ऐंग्लोईडियन पत्रोंका जैसा ढंग पहले था वैसाही वना रहा। कुछभीहो परंतु इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं है कि विटिश्गवर्नमेंटने भारतवासियोंको बोलने लिखनेमें जो स्वतंत्रता दी है वह उसकी उत्तमताका एक चिह्न है और वर्तमान स्वतंत्रतासे भी यदि कोई इसका दुरुपयोग नकरें तो सरकार और प्रजाका बहुत कुछ कल्याण होसकता है ॥

### अध्याय ४५.

# काबुलका अंतिम युद्ध और रूसीचाल ।

अंबालेमें अमीरशेरअलीकी लार्ड सर जान लारेंससे भेंटहोने बाद काबुल के साथ कुछ कालतक कोई विशेष बात नहीं हुई थी । सन् १८७८ ई० में लार्ड लिटनकों संदेह हुआ कि काबुलके दर्बार में गुप्त प्रपंच प्रवेश होगयाहै।

इस लिये उन्होंने अमीर शेरअलीको लिखा कि आपके यहां हमारा रेज़िडेंट सदा रखनेकी आजादीजिये। इस वातको अमीरने स्वीकार न किया तव लाई लिटनने बहुतसी सेना साथ देकर एकदूतको काबुलभेजा। इसके साथ इतनीसेना भेजी गई जिससे अमीरको निश्चय होगया कि यह दत नहीं किन्तु चढाई की गईहै। २१ सितंबरको पेशावरसे बिदा होकर सेनाके कावुलकी सीमापर पहुंचतेही कानुलके एक कर्मचारीने उसे रोक दिया और कहा कि अमीरकी आज्ञा विना मैं न बढ़नेटुंगा । लार्ड लिटनने इस वातसे गनर्नमेंटका अपमान समझकर युद्ध ठानदिया। लडाईमें अफगानी सेना ब्रिटिश सेनाके सामने न ठहरसकी और थोडे ही समयमें अंगरेनीसेना कानुल पहुंचगई। शेरअली भागगया। उसका पुत्र याकूब अली अमीरहआ । कानुलमें बिटिश गवर्नमेंटका अधिकार होगया । ५ मई सन् १८७९ ई० को काबुलके साथ भारतगवर्नमेंटकी नवीन संधि हुई । इसमें यह निश्चय हैंआ कि सरकार छःलाख रुपया प्रतिवर्ष कानुलको दे और इसके बदले मे अमीर अपने राज्यका कुछ भाग सरकारको देदें । बिटिश्ट्त सदा कानुलमें रहै । अंगरेज लोग अमीरको समय २ पर रुपया, शस्त्र और सेना देकर शत्रसे उसकी रक्षाकरें । इससंधिसे अंगरेज मजाको बहुत हर्ष हुआ । परंतु यह हर्ष अधिक काल तक नठहरसका । अफ़गानलोगोंने सन् १८४१ ई० की धरह इस समय भी अंगरेजोंके साथ कपट किया। विटिश दूत सर लुईकेवेनही और उनके सायके सब मनुष्य काबुलमें मारेगये। समाचार पातेही विटिश सेना दौड़ा दौड़से काबुल भेजी गई और २५ दिसंबरको वह वे रॉकटोक काबुलनगरमें जा घुसी। इसखनमें संयुक्त होनेका संदेह में अमीर याक्रवखां पकडकर भारत वर्षमें रक्षे गये । वर्तमान अमीर अबद्क रहमान खां इस अवसरमें कसका आश्रय छोडकर अफगान तुर्किस्तानमें आगये थे। उनको वहांसे बुलवाकर कहागया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको कानुल देकर भारतको लैंट जाना चाहती है। यह बात अमीरको स्वीकार हुई और अंतमें सर लिपिल ग्रिफिनने काबलमें एक द्वीर इकट्टा कर अबदुल रहमानखांकी काबुलका अमीर बनाया। उनसे सर लिपिल ग्रिफिनने स्वीकार कियाकि गवर्नमेंट काबलमें रेनिडेंट रखनेका आपपर द्वाय न डालैगी और न वह भीतरी प्रबंधोंमें हाथ डालैगी। केवल केटा तकके भुभागको अपने अधीन रखकर देश भाग कानुलको दे दिया गया । इस युद्धेमें रुपयेका १ क्रिलिंग आठ पेन्सके हिसाबसे १ करोड़ ७४ लाख ९८ हजार पोंड व्यय हुआ जिसमेंसे ५ लाख पौंड इंग्लैंडने दिया ॥

## (२५०) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

रूम और रूसके संग्रामके समय इंग्लैंडने रूमकी सहायताकी थी इस लिये इंग्लैंडपर रूसका अधिक कोप था । कानुलके अमीरके दर्वारमें अंगरेजोंका प्रभाव घटानेकी इच्छासे रूसने प्रपंच करना आरम्भ किया। इस प्रपंचका भेद प्रकाश करदेनेके लिये अमीर श्रेरअलीका रूससे जो पत्रव्यवहार रारहा था उसे छपवादेनेका प्रस्ताव लार्ड लिटनने किया । गवर्नमेंट इस भेदको खोलनेमें रूससे अधिक शत्रुता होनेका भयकर इस वातमें आनाकानी करती थी इसलिये इस रहस्यकी केवल तेरह प्रतियांही छपवाई गई। इनमेंसे छः भारतवर्ष आई और शेष मंत्रिमण्डलमें रक्खी गई। परंतु न मालूम किस तरह विलायतके " स्टैं-डर्ड " पत्रने इस रहस्यको खोल दिया । इस कार्यसे एक कठिनता उपस्थित हुई । वह यह कि रूसी कर्मचारियोंने अपने ऊपर नोखिम उठाकर ऐसी लिखा-पढीकी थी कि "यूरोपमें बखेडा मच जानेका भय है इस लिये रूमकी सहायता के लिये भारतसे गई हुई सेना मालटामें रोकदीजावै । इस वातका कसवालींको अधिकार मिले" इसके साथही कावुल और इंग्लैंडके वीचमें विग्रह करादेनाभा इसमें लिखाहुआ था। इस संधिपत्रमें १० शर्त थीं (१) रूस और काबुलकी सदा मित्रता रहै (२) शेरअलीका उत्तराधिकारी अबदुल्लाजान मरगया इस लिये वह जिसे गोदले उसे रूस स्वीकार करे (३) परदेशी शत्रुओं से काबुलको बचा कर उन्हें निकाल देनेमें क्रस काबुलका सहायकहो ( ४ ) इन शर्लों के बदलेमें अ-मीर कसकी सम्मति विना किसीसे युद्ध न करै (५) काबुलमें जो घटनाहै। उसकी दम २ पर रूसको सूचना देती रहै (६) रूसी जनरल काफमैन कावुल में रहे और उनकी इच्छाके अनुसार अमीरको वर्त्तना पहे ( ७) हसमें जो कांबंलका व्यापार होता है उसकी रूस रक्षा करे और (८) अफगानिस्तानके जिन लोगोंको विद्योपार्जनके लिये अमीर रूसको भेजे उन्हें शिक्षादीजाय-इनके सिवाय दो शर्तीका विषय विदित नहीं हुआ परंतु इतना निश्चय हुआ कि उनमें कावुल में शांति रखने और पंजाब काबुल को दिलादेनेका रूसने प्रण किया था। भेद खुल नानेस रूसकी चाल न चली और लार्ड लिटनके इसी प्रकारके सेंद्रोंमें कानुलका युद्धकरनेसे जैसी वहांकी स्थिति और भारतको श्रतिहुई वह ऊपर प्रकाशित हुई है। इसके बाद काबुलसे कोई युद्ध न हुआ। अमीर अबदुल रहमानने शनै: ६ काबु-लियोपर अपना आतंक जमाकर रूस और इंग्लैंडसे मेल कर लिया ॥

#### अध्याय ४६.

#### अनेक नवीन आविष्कार।

सन् १८७८ ई० में संसारको चिकत करने और प्रजाका उपकार करनेवाले अनेक नवीन आविष्कार हुए। प्रथम आविष्कार इस वर्ष में टेलीफोन का था। प्रोफेसरवेलेने इस कार्य में सफलता पाकर श्रीमतीको आस्वर्नके राजमहल में इसका तमाशा दिखला दिया। श्रीमतीने प्रथमही बार सर टाम्स और लेडी बाडेल्फ से इसप्रकारके तारद्धारा बातचीतकी और अपने महलमें बैठकर आपने टूरसे मिसकेटफील्डका पायनो बाजेपर गानासुना। इस कार्य में सफलता देखकर श्रीमतीने प्रोफेसरको धन्यवाद दिया। और उसी समयसे शनैः २ टेलीफोन दुनियामें फैलगया॥

दूसरा आविष्कार एमेरिकाके प्रसिद्ध विद्वान मिस्टर एडीसनने किया। यह शोध विज्ञलोंके प्रकाशकी थी। इससे लोगोंका बढ़ालाभ हुआ। गैस और तेल के विना औषियोंके योगसे ही विज्ञली उत्पन्नकर उससे प्रकाश करना इसशोध का उद्देश्य है। इसकार्य में उनको सफलता हुई और अब धीरे २ यूरोप और एमेरिका में मिस्टर एडीसनकी योजनाके अनुसार प्रकाश करनेका काम प्रायः विज्ञली से लिया जाता है। इन्ही महाशयने तीसरी युक्ति ऐसी निकाली जिसके अनुसार सूर्यका प्रकाश रात्रिके समयभी देख पड़े। इस युक्ति में एक कागृज़का दुकड़ा कितनीही औषधियोंके योगमें डुबोकर उसे सूर्यके प्रकाशमें रक्खा जाताहै धूपमें रखनेसे वह दुकड़ा सूर्य की किरणों को जुरालेता है और जब उसे रात्रिके समय अधकारमें रक्खाजावै तब उसमेंसे थोड़े समयतक स्वतः प्रकाश होता है।

चौथा आविष्कार मिस्टर ह्यूज़ने किया। इन्होंने माइको फ़ोन नामक यंत्र तैयार किया। इसमें यह गुण है कि चोह जैसा मंद स्वर क्यों न हो इसके द्वारा वह चिल्लाकर बोलनेक समान सुना जाता है। जैसे सूक्ष्म दर्शक यंत्रसे परमाणु भी बड़े दिखाई देते हैं वैसे ही इसमें परम मंदस्वर भारी सुन पड़ता है। उदाहरणके लिये मेज़्पर एक आलपीन रखनेमें जो शब्द होता है वह ऐसा मंद है कि उसे कोई भी सुन नहीं सकता है परंतु इस यंत्रके बलसे वहीं शब्द भारी खटकेके समान सुना जा सकता है॥

पंचम आविष्कार फोनोग्राफ का हुआ। इसे निकालने वाले भी वहीं मोफे-सर एडीसन थे। इस यंत्रके निकट जो कुछ बात जीतकी जाती है वा राग

# (२५२) महारानी विकटोरियाका चरित्र।

गाया जाता है वह यंत्रमें भरा रहता है और उसे जब और जहां ले जाकर सुनना चोहें सुन सकते हैं। मनुष्यका स्वर भी इसमें अच्छी तरह पहचाना जा सकता है।।

# अध्याय ४७. पंजाबके गोवध पर बखेड़ा ।

पंजाबके हिन्दू मुसलमानोंमें कुछ कालसे वैमनस्यथा। सन् १८७८ ई० में इ-सने विशेष गंभीर रूप पकड़ा। हिन्दुओं के चित्तको दुःखित नकर गोवध करनेकी सरकारने मुसलमानोंको स्वतंत्रता दी। इस वातसे द्रा वर्ष पूर्वसेही वहावल पुरके मुसलमानी राज्यमे हिन्दू मुसलमानोंका इस विषयमें बखेड़ा चल रहा था उसीन इस वर्ष उत्तेजना पाई । राज्यके कर्मचारियोंका कथन था कि इस कार्यमें हिन्दू अग्रणी थे परंतु इस बातकी सत्यताका कोई प्रमाण नहीं है इतना अवश्य हुआ कि नन्वाव साहबको राजधानीमें न पाकर मुसलमानोंने हिन्दुओंपर आक-मण किया किन्तु नव्वावने आकर उनको शांत करनेके साथही हिन्दुओंकी रक्षा की। उसी वर्ष मुलतानमें भी हिन्दू मुसलमानों के गोमांसके विषयमें लड़ाई होउठी । वहांके हिन्दू मंदिरोंके मीनारक विषयमें दोनों जातोंकी बहुत कालसे खटपटथा । दोनोंही उसपर अपना २ दावा वतलाते थे । इस अवसरमें एक कसाईने सरकारी नियमोंका भगकर हिन्दुओंका चित्त दुखाने के लिये सरे बाजार गोमांस बेचना आरंभ किया । इसपर हिन्दुओंने न्यायकी भिक्षा मांगकर हड़ताल डालदी । और एक सभाइकठ्ठी कर इस वातके लिये डिपुटी कमिश्नर से प्रार्थनाकी परंतु उन्होंने उनकी कुछभी न सुनी । फिर उन्होंने वाइसराय की सेवामें निवदन पत्रभेजा परंतु वहांसे उत्तर आने पूर्वही हुछड होगया। हिन्दुओंने मसिनदों पर और मुसलमानोंने बाजार पर आक्रमण किया। नगरमें आग लगादीगई और जिस मंदिरके विषयमें झगड़ाथा उसे मुसलमानोनें नष्ट करडाला। दोनों पश्लोंकी खून लड़ाई हुई। अंतमें सरकारीसेनाने आकर शांतिकी। गवर्नरने मंदिरके अभियोगमें हिन्दुओंको झूठा बतलाकर स्थानीय अफसरोंका फैसला बहाले रक्खा और झगड़ेका दोष हिन्दुओंपर डालागया ॥

विटिशराज्यमें हिन्दू मुसलमानोंका परस्पर विरोध होकर लड़ाई होनेका यह पहलाही अवसर था।इसके बाद गोबध आदिके विषयमें अनेक जगह अनेक बार लड़ाइयां हुई और उनमें प्रायः मुसलमानोंही का पक्ष कियागया किन्तु ये वातें छोटी मोटी हैं। इसविषयमें यहां लिखनेका स्थान नहीं है। हिन्दू लोगभी वास्त-वमें गोरक्षा किस प्रकारसे करनाचाहिये इस वातको नहीं जानतेहैं और समयका विचार न कर लड़पड़तेहैं और मुसलमानभी अपने हिन्दू भाइयोंके दुः खकी क़दर नहीं करतेहैं। वसदोनों हाथों से ताली वजतीहै किन्तु हंभेंहै कि गवर्नमेंटकी सुनीति और दोनो जातिके मुखियाओंकी बुद्धिमानीसे, अब इसपकारके बखेड़े नहीं उठते हैं और दोनोंमें प्रेम बढ़ता जाता है।

#### अध्याय ४८.

#### मिसरम अंगरेजी राज्य।

सन् १८८२ई० में मिसरके साथ इंग्लैंडका दृढ संबंध होगया। अरबी पाज्ञा ना-मक उमराव मिसरराज्यके युद्धविभागका मंत्री हुआ। उसके नियत होतेही विला-यतके " टाइम्स " संवाद पत्रमें मिसरकी स्थितिके विषयमें अरवी पाजाका एक लेख प्रकाशित हुआ। प्रथम यह पत्र किएत समझागया था किरत पीछेसे इसकी सत्यता सिद्ध होगई । इसमें लिखाया कि "मैं मिसरका वास्तविक प्रंतिनिधिहं । मेरी सेनापर पजाका विश्वास है। बढे २ वेतन पानेवाले अल्प योग्य-ताके यूरोपियन कर्मचारियोंसे मिसर बहुत पीडितहै । धनसंबंधी प्रबंधके विषय में यूरोपियन राजनीति कैसी भी क्यों नहीं किन्तु मिसर राज्यके बड़े २ पद मिसरियोंको देना चाहिये।क्योंकि मिसर मिसर वालोंके लियेहै, युरोपियन लोगोंके लिये नहीं है. । " इस बातको उसने खेदीवके प्रतिनिधि बनकर प्रकाशित किया इसलिय यरोपियन राजनीतिज्ञ लोगों में इसपर बढा आन्दोलन हुआ। इस प्रश्नेक निराकरणके लिये इंग्लैंड और फ्रांसने मिलकर अन्य बड़े २ राज्योंकी सम्मतिसे मिसरके खेदीवके नाम एक पत्रभेजा। इसमें लिखागयाकि "हमारे संयक्त अधिकार रखनेसे मिसरका लाभ, यूरोपमें ज्ञांति और मिसरकी भ्रुणदेने वालोंसे रक्षा होगी।"इस बातको खेदीवने स्वीकार किया और मिसरकी प्रजाकी सम्मति नहोनेपरभी रूपके सुलतानने इसका अनुमोदन किया । सुलता-नने मिसरको अपने राज्यका एक भाग मानकर यूरोपियन राज्योंके उसपर हस्ताक्षेप करनेको नापसंद किया। वहाँके प्रधान अमात्य शेरिफ पाशा ने सना और उसका वेतन बढ़ाकर शांति करनेका प्रयत्न किया किन्तु राजसभाने स्पष्ट कह दिया कि जबतक फ़ांस और इंग्लैंडका संयक्त अधिकार रहेगा हमसे काम

## (२५४) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

न चल सकेंगा । इतना कहकर मिसरकी मंत्रिसभाने अपना पद त्याग दिया और महमूद पाशा अमात्य हुए । इस अवसरमें फ्रांसका प्रधान मंडल टूटगया और इस कारण संयुक्त राज्योंका वल घटा हुआ देखकर मिसरने वल पकड़ा। अरवीपाशाका मुलतानसे मेल था इसलिये खेदीन उसका कुछ कर नहीं सकते थे। राज्यका वाजट फ्रांस और इंग्लैंडकी सम्मतिसे तैयार किया जाता था । अरवी पाञांकी पेरणासे वहांकी राजसभाने इस बार दीनों राज्योंसे इस विषयमें कुछ पुंछपांछ नकी। दोनोंने इस बातका खेदीवसे कारण पूंछा परंतु इस बातपर भी कुछ ध्यान न दिया गया । इसी अवसरमें अरवी पाशकि वध करनेके प्रयत्नके विष-यमें ( नमालूम संची वा झूंठी ) चर्चा हुई । अपराधियोंको दंड देनेके विषयमें खेदीव और राजसभा का मत भेद होगया। सर एडवर्ड मेलेटकी सम्मतिसे खेदीवने अपराधियोंको दंड देनेका निषेध किया । उसी समयसे खेदीवका राज सभासे विरोध होगया। खेदीवके अधिकारकी रक्षाके लिये इंग्लैंड और फ्रांसने सना भेजी जो एलेक्ज़ेंड्रिया आपहुंची । संयुक्त सेनाके आनेसे मिसरमें और भी हलचल मचगई। यूरोपियन लोगोंको प्राण रक्षाका भय हुआ । अरवीपाशा और सेनाका वल बढ़गया। उसने एलेक्नेंड्रियाका क़िला दढ़कर सामुद्रिक किनारेपर सेना रखदी परंतु इस अवसरमें उसके पक्षवालोंमें फूट पड़गई। वे अरवी पाञाके अधिकारसे निकलकर यूरोपियन लोगों और विटिश दूत मि-स्टर कुक्शनको गाडीमें से नीचे डालकर मारनेमें तत्पर हुए। इसी तरह उन्हों-ने यूनानके दूत और कई एक अंगरेज़ तथा फरांसीसियोंको मारडाला। यूरो-पियन लोग अपने २ प्राण लेकर भागे और ब्यापार वंद होगया । अंतमें एड-मिरल सीमोरने अरबीको नोटिस दिया कि "युद्धकी तैयारी बंदकर तीन दिनमें समस्त किले हमें सौंपदो " परंतु इसपर उसने कुछ भी ध्यान न दिया तन सीमोर साहबने किले पर तोपें दागना आरंभ किया । और फ़ांसने ऐन समयमें सेनासे कुछ सहायता न की । इसका परिणाम यह हुआ कि अकेली अंगरेजी सेनाको मिसरी अरबी पाजासे लंडना पडा ॥

अरवी पाशा थोड़ी देर लड़नेंक अनंतर सेना सहित भागा। इसके वाद इंग्लैंड और भारत वर्षसे बहुतसी सेना भेजी गई। कई एक लड़ाइयोंके बाद अरवी की हार हुई। और ख़ेदीवने उपद्रवियोंकी पकड़ २ कर दंडदेनेका प्रयत्न किया। इस पर गवर्नमेंट प्रसन्न होगई। उसने अरवीको पकड़कर आजीवन सीलोनमें केंद्र किया। और मिसरमें अंगरेज़ीकी रक्षामें ख़ेदीवका राज्य स्थापित हुआ। इस बातका लाई डफ़रिनने मिसर जाकर निर्णय किया।

एडिमरल सीमोरकी सहायताके लिये इंग्लेंडसे जो सेनार्गई टसके मुख्य अध्यक्ष जनरल टलजली और टनके सहकारी महारानीके पुत्र श्रीमान् डयूक आफ केनाट थे। युद्धमें डयूकने अनेक बार अच्छी बीरता दिखाई और एक बार जिससमय शत्रुकी सेनाने अंगरेज़ोंकी रेल्वेट्रेन जलानेके लिये आग लगादी तब आपने सेना और युद्धकी सामग्री बचाने के लिये गाड़ीके अपना कंधालगा-कर टसे जलनेसे बचाया। इस बातके लिये टनकी बहुत कुछ मशंसा हुई और ज़बतक बहु समर भूमिमें रहें श्रीमती टनकी प्रसन्नताके नित्य तार मंगवाकर बड़े टत्साहके साथ सुनती रहीं और जब २ टनको अपने पुत्रकी बीरताके समाचार सुनपड़े तबही तब आपने विशेष प्रकारका हुई किया। और जिस समय मिसरका विजयकर सेना इंग्लेंडको गई महारानीने टसके अफसरोंको अपने हाथसे तमने पहनाने। तमने पहनाते समय बब डयूक आफ केनाटकी पारी आई तब आपने पुत्रसेहमें विद्वलहोकर डयूकका चुंबन करिलया। इधर मिसर विजयहोनेसे वहांके निवासियोंको बहुत हुई हुआ और टन्होंने मसजिदोंमें नमाज पढ़ते समय कहा कि इंग्लेंडकी रानी न्यायका आदर्श है॥

#### अध्याय ४९. भारतवासियोंको स्थानीयप्रबंधमें अधिकार । शिक्षा कमीशन ।

सन् १८८२ ई० में लार्ड रिपनने भारतवासियोंको स्थानीय प्रवंध स्वयं करनेका स्वत्वप्रदानिकया । भारत गर्वनेमेंटके ऊपरसे द्रव्य का बोझा कम करनेके लिये प्रान्तीय गर्वनेमेंटोंको अपना प्रवंध स्वयं करनेका जो अधिकार पहले मिलजुकाथा उसीका यह परिणाम है । इसनीतिका प्रयोजन केवल वहीं न था कि प्रवंधका सुधार होजाय किन्तु गर्वनेमेंटकी इच्छाथी कि भारतवासी अपना प्रवंध आप (Local Self Government) करना सीसें । इस कार्यमें सफलता प्राप्त करनेके लिये सरकारने प्रत्येक स्थानकी म्यूनिसिपेलिटियोंको नियत कर प्रान्तीय गर्वनेमेंटके नियत किये फंडोंका प्रवंध उसको सौंपागया । इसके साथही बड़ी २ कार्पोरेशनोंको शिक्षा, स्थानादिका निर्माण और इसी प्रकारके अन्य छोटे मोटे कार्मोकी जांच और प्रवंध भी दिया गया । इन सभाओंमें मेंबरोंके वर करनेकी प्रणाली

स्थापित हुई । किन्तु मेंबर चुननेका अधिकार सर्वत्रकी म्यूनिसिपेलिटियों मं

## (२५६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र I

प्रचलित न कियागया बरन जो इस कार्यके अयोग्य जिले थे उन्हें इस तरहका स्वत्य प्रदान करनेका स्थानीय गवर्नमेंटों को अधिकार मिला । वंबईके गवर्नर सर जेम्स फार्युसन ने भारत गवर्नमेंटकी इस योजनाका विरोध किया। और कहाकि प्रजा वर्गमेंसे सरकारके, विना नौकरोंको चुननेका अधिकार देना अनुचित है परंतु पाछसे उन्होंने अपना विरोध वंदकर भारत गवर्नमेंटकी योजनाको स्वीकार करिलया॥

इसी आईनके अनुसार लोकल वोडों और म्यूनिसिपेलिटियोंमें प्रजाको प्रति-निधि चुननेका अधिकार मिला है किन्तु इनका सभापित सरकारी हाकिम होता है इस लिये उसकी सम्मित और द्वावमें पड़कर देशी मेंबर प्रजाका वास्तिक लाभ नहीं कर सकते और उपकारके वदले प्रायः इन सभाओंसे अपकार होताहै।

इसी वर्षमें भारत गवर्नभेंटकी शिक्षा संबंधी नीतिकी जांच करनेक लिये कभीशन नियत हुआ। सन् १८५४ ई० में ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतकी प्रजाके लिये जिस प्रकारकी शिक्षा प्रणाली स्थापित की थी उसका वर्तांच कहां-तक होताहै इसी बातकी जाँच की गई। कमीशनने भिन्न २ प्रान्तोंके देशी और यूरोपियन मिलाकर २० सभासद और सर डवल्यू डवल्यू हंटर सभापित नियत हुए। इस कमीशनने देशका दौराकर रिपोर्टकी किन्तु इससे भजाको कुछ भी लाभ न हुआ। इसी वर्षमें पंजाबका विश्वविद्यालय स्थापित हुआ।

### अध्याय ५०.

## इलवर्ट बिलपर आन्दोलन।

#### लार्ड रिपनका सत्कार।

सन् १८८३ ई० में " इलवर्ट बिल " के विषयमें बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ इससे केवल भारतवर्षमें ही क्यों बरन् यूरोपमें भी बहुत वादानुवाद हुआ। इस बिलका मुख्य उद्देश्य उन फौजदारी अभियोगों के नियम परिवर्तन करने का था जिनमें वादी और प्रतिवादी अथवा दोनों में से एक यूरोपियन हो। इस पांडुलिपिको वाइसराय लार्ड रिपनकी व्यवस्थापक सभामें उपस्थित करनेवाले मिसर इलबर्ट थे इसलिय उन्हों के नामसे यह प्रसिद्ध है। उन्हों ने ३० जनवरीको इस आईनका चिट्ठा व्यवस्थापक सभामें उपस्थित किया। जिसका आज्ञय यहहै कि प्रान्तीय गवर्नमें टोके साथ परामर्जकर भारत गवर्नमें टोके विश्वय किया है कि यूरोपियन

प्रजाकी जौंच का देशी मैजिस्ट्रेटोंको अधिकार न होनेकी जो कलमहै उसे निकाल देनेका अन समय आपहुंचा है इस लिये जाति भेद के कारण देशियोंको न्यायसे अलग रखनेका कार्य उठा दिया जावे और केवल युरोपियन लोगोंको इसकार्यका चार्ज देनेके बदले भिन्न २ जाति के लोगोंको अधिकार दिया जावै और देशी वा यूरोपियन जज और मैजिस्ट्रेट जाति भेद बिना अभियोग सुनसकैं तथा किसी जिलेका सेशन जज देशी हो और वहां यूरोपियन अपराधी का अभियोग उप-स्थित होनेका अवसर आवै तो वह अभियोग दूसरे जिलेको न बदला जावै किन्तु देशी जजही उसकी जांचकरै। सन्१८६०ई०तक बेरोकटोक जिले के न्यायाल-योंमें यूरोपियन अपराधियों के अभियोग सुनेजाते थे और नियमानुसार उनपर दंड भी होताथा किन्तु दंडमें उनके साथ कुछ रियाअत अवश्यथी। सन् १८७२ ई० भें जब फ़ौजदारी न्यायालयोंके नियमोंका संज्ञोधन कियागया तो प्रत्येक ज़िले में यूरोपियन लोगोंकी संख्या बढ़गई थी । इस कारण यूरोपियन जजों और मैजि स्ट्रेटों के समक्ष उपस्थित होनेवाले घटिया अभियोगोंमें ज्यूरीकी प्रणाली उठादी गई थी। सन् १८८२ ई॰ में जातिभेद निकाल देनेका नियम टठा देनेकी सूच-नाहुई । यह प्रस्ताव एक देशी सभासद्की ओरसे हुआ था किन्तु बात बहुत आ-वर्यक थी इसिलये गवर्नमेंट ने इसपर ध्यान दिया । इसी वर्ष में विलायत की सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होनेवाले वाव बी.एल गृप्त ने बंगालके लेफिटनेंट गर्वनरको पत्र लिखा कि नव में कलकत्तको पुलिसकोर्ट का चीफ मेसीडेंसी मैजि-स्ट्रेट था तब यूरोपियन अपराधियोंके अभियोग सुनसकता था किन्तु मेरी बाहर बदली होतेही मेरा यह अधिकार क्यों जातारहा । इस अर्ज़ीको उचित समझ कर लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ऐशली ईंडनने मारतगवर्नमेंटसे जातिभेद उठ। देनेका अनुरोध किया । और लार्ड रिपनने मान्तीय गवर्नमेंटोंकी सम्मतिसे इसमकारका आईन बनाना चाहा किन्तु यावत् यूरोपियन कर्मचारी इसके विरोधी होगये। इधर देशी इसनियमका संशोधन करनेके पश्चमें हुए। यूरोपियन लोगोंकी वाईस-रायपर इतनी अपसन्नता हुई कि उन्होंने लार्ड रिपनके साथ सब प्रकार का व्यवहार बंद कर दिया। और जब वह नवंबरमें शिमलेसे कलकते गये तो उन्हों ने प्रकटमें लाटसाइबका अपमान किया। अंगरेज वालंटियरोंने उनके महलपर आक्रमण करनेकी धमकी दी किन्तु उन्होंने किसीपकार के विरोधकी परवाह न कर उस विलको आईन बनादिया । परन्तु उनको इसमें थोडा संशोधन अवश्य करना पद्धा ॥

#### (२५८) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

म्यूनिसिपेलिटियों और लोकलकोडोंमें देशियोंको मेम्बर चुननेका अधिकार देने और इलबर्ट विलमें प्रजाका पक्ष करने आदि अनेक मुकायोंसे भारतकी देशी प्रजाकी लार्डिरिपनपर भक्ति बढ़गई और उसने श्रीमान्के भारतसे विदाहोंते समय आपका असाधारण सम्मान किया। यह सम्मान किसीके दबाव वा अफसरोंकी प्रेरणासे नथा। क्योंकि सरकारी यूरोपियन कर्मचारी "इलबर्ट विल" के कारण श्रीमान्से अपसन्न होगयेथे। इस सम्मानसे यह स्पष्ट प्रमाणित होताहै कि, भारतवर्षकी प्रजा अपने उपकारका सच्चासत्कार करना जानती है। लार्ड रिपनने प्रजाका जैसा उपकार कियाथा उसे देखते हुए देशकीप्रजाने कुछभी आधिक नहीं किया। भारतकी शिल्पेत्रति के लिये उन्होंने देशमें एक प्रदर्शिनी खोलीथी। इनके शासनमें इलबर्ट विल और म्यूनिसिपेलिटियों तथा लोकलवोडोंमें प्रजाको मेंबर चुननेका अधिकार मिलनेके सिवाय लवणकर घटायागया था। यह भारतवर्षके वेतनमेंसे एक पाईभी अपने कामोंमें खर्च नहीं करतेथे किन्तु जो कुछ इन्हें मिलता वह धर्मकार्योंमें चलाजाता और इनका निजखर्च बिलायत की जागरिसे होताथा॥

## अध्याय ५१.

# रूस का भारतपर दांत और अमीरसे भेट ।

#### लेडीडफरिन् फंड।

रूस भारतवर्षपर बहुत वर्षोंसे दांत गाड़े हुएहै। वह इसीलिये शनैः २ मध्य-एशियामें अपना पर फैलाता जाता है। सन्१८८४ ई०में उसने मर्व और उस-के आस पासका उपजाऊ प्रदेश लेकर गवर्नमेंटके चित्तमें चिन्ता उत्पन्न की थी। वहांके तुर्कोंने रूससे यह प्रार्थना की थी कि, यह प्रदेश हमें दिलवा दो, परंतु यह प्रकट नहीं हुआ कि, परस्पर की लड़ाईसे तुर्क लोग निर्वल पड़कर अपना प्रबंध स्वयं करनेमें अशक्त थे इस लिये उन्होंने इस कार्यमें रूससे सहायता मांगी थी अथवा और कोई कारण था। कुछ भी हो परंतु इतना निश्चय है कि, प्रचलित संधिपर कुछ ध्यान न देकर उसने भारत की ओर पर बढ़ाया। इस विष-यमें पालियामेंटमें बहुत वादानुवाद हुआ परंतु रूसकी नीतिक विषयमें कुछ भी निर्णय न हो सका॥

इसी वर्षमें काबुलके अमीर अबदुल रहमान खांसे भारतके वाइसराय लाई डफरिनने रावलिपेंडीमें बहुत ठाठके साथ भेंट की । इस भेंटके समय जो

:-

द्र्वार हुआ उसमें कवाइद्के लिये १० हजार सैनिक इकट्टे हुए थे। जिस समय अमीर लाट साहबसे मिलने भारतवर्षे आये कसने अफगान सीमाके एंज देहपर आक्रमण किया था। अंगरेज़ लोग पंजदेहको काबुल राज्यका एक भाग गिनतेथे। कसवालोंका कथन था कि, अमीर शेरअलीके शासनमें काबुल की जो सीमाथी वही अब भी मानना चाहिये। अफ़गानिस्तान की कसके साथ सीमा निर्द्धारित करनेके लिये जो कमीशन नियत हुआ था वह इस बातका कुछ भी निपटारा न करसका। कसकी चालसे इंग्लैंडकी मजा में बहुत हलचल मचगई। और लोगोंनें इसबातके फैसलेके लिये यूरोपके बड़े २ राज्योंकी पंचायत नियत करनेका प्रस्ताव किया। कसने इसबातको बहुत कुछ आनाकानीके पश्चात् स्वीकार किया। परंतु इसकार्यके सफलहोनेमें अनेक विन्न डाले। अंगरेज़ोंने कहा कि, यदि कस, जुलफ़िक़ारको छोड़दे तो काबुल पंजदेह देदेगा। कसने इसबातको स्वीकार तो किया परंतु जुलफ़िक़ारके उत्तर ओरके मार्गको अपने अधिकारमें रक्खा। कसकी चालसे नोटोंके भाव बहुत उत्तरगये। और अंगरेज़ी ज्यापारको बडा घक्का पहुँचा॥

सन् १८८५ ई० में लार्ड डफरिनकी लेडीसाहिबाने भारतवर्षकी श्रियोंकी चिकित्सा और उन्हें डाक्टरी सिखानेक लिये लेडी डफरिन फण्ड स्थापितकर देशीश्रियोंका बहुत उपकार किया। इस फण्ड में अर्द्ध सरकारी प्रेरणासे देशके राजा महाराजाओंने बहुत रुपया दिया। और फण्ड में रुपया देनेवालोंने सरकारसे उपाधियां भी बहुतही पाई॥

#### अध्याय ५२.

## आयर्हैण्डमें हलचल ।

निस समय इंग्लैंड और विशेषकर लण्डनमें महारानीकी दुलारी राजकुमारी बीट्रिसके विवाहका उत्सव होरहाथा एकाएक आयर्लैण्डमें राजद्रोहियोंके मंडल ने तेज़ी पकड़ी । वहांके उपद्रवियोंको ज्ञान्तकरनेके लिये मिस्टर ग्लैडस्टनन 'नेशनल लीग' नामकी प्रभावशालिनी सभाके कईएक मुखियाओंको कैदकर रक्खा था और इनके छुटकारेके विषयमें मिस्टर पानलसे सन्धिकी चर्चा होरही थी । इतनेहींमें ६ मई सन् १८८२ ई० को मिस्टर गलैडस्टनने आयर्लिण्डके जो नवीन लार्ड लेपिटनेंट अर्लस्पेन्सरको नियत किया था उनके डबलिनमें प्रवेशकरने

### (२६०) महारानी विक्टोरियाका चारित्र।

का अवसर आया । सरकारको आज्ञा थी कि, पार्नल आदिके छटकारे के लिये आयर्लेण्डवालोंसे जो ठहराव हुआ है उससे और वहांके भूमि सम्बन्धी आईनसे आयंर्केण्डमें ज्ञांति होजायगी, परंतु टक्त तिथिको डबलिनमें घुसते समय सरकारी बागमें अर्ल स्पेन्सर और उनके साथहीं लार्ड फ्रेडरिक पर किसी दुष्टने आक्रमण किया। लार्ड फेडिरिकने उस दृष्टपर छाता मारा। इतनेही में भीडमेंसे दो तीन मनुष्य और आट्टे और इन दोनोंको मारकर उसी समय एक गाड़ीमें जो इनके लिये पहलेसे तैयार खडी थी बैठकर भागगये। इस समाचारको पातेही इंग्लैंडमें बडी हलचल मची । आयर्लेंण्ड वालोंका दमनकरनेके लियें पार्लियामेंटके एकही अधिवेशनमें एक कठोर आईन पास हुआ। बहुत दिनोंतक पुलिस खोज करती २ हारगई परन्तु अपराधियों का कुछ पता नचला। अंतमें आगामि वर्ष की जनवरी में बीस घातक पकड़े गये । उनमें से अधिकांश मजदूर थे किन्तु उनका मुखि-या जिसका नाम जेम्सकेरीथा ठेकेदारी का काम करता था । यह डवलिन म्यू-निसिपेलिटीका मेंबरभी था। यह दुष्ट वहांसे भागकर कहीं चला न गया था किन्तु भलाआदमी वनकर वहांका वहां ही वनारहा और उस सभाकी ओरसे इसीने लेडीफ़ेडिएक प्रभातिक साथ सहानुभृति प्रकाशित करनेका प्रस्ताव किया और जब इसने पुलीसके हाथसे अपना किसी तरहसे बचाव न देखा तब इसीने सरकारको अपराधियोंका पता बतला दिया । अनुसंधानके बाद बीसमेंसे पांचपर अपराध प्रमाणित होगया । इनमेंसे तीनको फाँसीहुई और यह दक्षिण एफ़िकामें आमरण निवास करनेके लिये भेज दिया गया । अपराधकर उसका भंडाफोर करने में यही अग्रणी था इसिलिये आयर्लैंड वाले इससे अपसन्न थे। इसीकारण ओडोनल नामक मनुष्य इसके पीछे होलिया और मार्ग में जिससमय उसे अवसर मिला इसे मारकर यमसदनको पहुँचा दिया । इस अपराधमें ओ॰ डोनलको भी फाँसी हुई । न्यायाधीशने उसे फांसीदेने पूर्व अनेक तरहकी उखाड पछाड से उससे पुँछना चाहा कि तेरा " नेशललीग' से संबंध है वा नहीं परन्त उसने मरते दमतक इसवातका रहस्य प्रकट न किया ॥

इसीतरहकी दूसरी घटना सन्१८८३ई० में हुई। एमेरिकाकी राजद्रोही मंडली मेंसे ओडोवन रोसा नामक मनुष्यने आयेल डिवालोंको सम्मतिदी कि " इंग्लैंडसे युद्धकर अपनी स्वतंत्रता ग्रहण करो। और इसकार्यके लिये लंडनके बड़े २ मकानों को जहसे उद्दाडालों और जैसेबने तैसे राजधानी निवासियों को कष्ट पहुँचाकर गवर्नमेंट को आयर्ल डिवालोंको स्वतंत्रता देनेपर वाधित करो। " इसकी सम्मति

के अनुसार १५ मार्च सन् ८३ को लंडनके गवर्नमेंट बोर्ड और 'टाइम्स'समाचार पत्र के मकानोंको डायना माइटसे टडादेनेका प्रयत हुआ । इसप्रयतमें गवर्नमेंट वोर्ड के चूरमूर होगये किन्तु संयोगवश टाइम्सका आफिस वचगया। इसीलिये सरकारको १९ अपैलको केवल २ घंटेक वादानुवाद के अनंतर एक आईन पास करना पडा । परन्तु इस आईनसे उपद्रवियोंपर कुछभी प्रभाव नपडा । और सन् ८३ के अंतमें उन्होंने लंडनकी रेल्वे उडादी । इसघटनामें विचारे वहृतसे मजदूर मारेगये। और बहुतस घायल होगये। इसतरह लंडनके घंटाघर और हाटस आफकामन्सके विशाल भवनका कुछ भागभी नष्ट होगया । उपद्रवियोंको केवल इतनाही करनेसे संतोष न हुआ बरन उन्होंने लंडनके बडे पुल और दूसरे अनेक मकानोंको तोड़नेका यत्न किया और इस यत्नमें उनको तनिकभी विचार न आया कि गेहूंके साथ विचारे चुन पिसे जाते हैं। इन लोगोंके इस दुष्कर्मसे अनेक निरपराध स्त्रीपुरुष और बालकोंको कष्ट भोगना पड़ा । उस समय लंडन में ऐसाकोई मनुष्य न था जिसे मरनेका भयनहों । इंग्लैंडके प्रधान अमात्य मिस्टर ग्लैडस्टन जैसे प्रजाप्रिय मनुष्यकी पाणरक्षाके लिये भी कईएक कान्स्टेबल साथ रखने पडते थे। अंतमें बरमिंघाममें डाइना माइट बारूद बननेका एक कारखाना और कितनेही अपराधी पकडे गये । अनुसंधान के पश्चात् कारखाना वंद किया गया और अपराधियोंको जीवनपर्यंत काले पानीका दंड मिला ॥

इसके अनन्तर सन् १८९९ ई० के ट्रांसवाल युद्धके समय आयर्लेंड वालेंका फिर कोध भृडकाथा। परंतु वहांकी सेनाने सर्कारकी सेवा करनेमें किसीमकार की न्यूनता न की और अंतमें महारानीके आयर्लेंडकी आंतिम यात्रा करनेसे उनके मुखकमलको देखतेही वहांवाले ज्ञांत होगये नहींती उनमेंसे अनेक मनुष्य ट्रांस-वालको सहायता देनेके लिये तैयार थे और इसवातके लिये डविलनेमें बहुतसी सभायेंभी हुईथीं॥

## अध्याय ५३.

### सौडानका युद्ध ।

सौडान मिसरके राज्यका एक प्रदेश है।वहांका शासक मुहम्मदअली पाशा था। बरबर डंगोला, खार्तूम, सिनकट और रोहकटमें मिसरकी सेनाकी छावनीथी। एकाएक मिसरके युद्धके थोडेही दिनके अनंतर अर्थात् सन् ८५ ई० के लगभग महदी नामक मनुष्यने शिर उठाया और मुसलमानोंके पैगंबर होनेका दावा

## (२६२) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

किया । मिसरकी गवर्नमेंटने कर्नलिहक्सके अधिकारमें महदीका दमन करनेके लिये सना भेजी । यह सेना काशोगटके निकट विना खाये पीये लड़ती रही:। इस सेनामें जनरल गार्डनभी थे। यह वहीं गार्डनहें जी पहले चीन राज्यकी सेवा करचके थे और अब भिसर गर्वनेमेंटके यहां नौकर थे। मिसरी सेनाने महदी का दमन किया और गार्डन् वहांके गवर्नर वनायेगये। इन्होंने इसपदको पाकर मह-दीके हाथपैरढीले करनेका बहुत कुछ प्रयत्निकया परंतु इंग्लैंडने इनकी यथेच्छसहा-यतानकी इसलियेमहदीने फिर बलपकडलिया। उससमय उनकेपास५०० सिपाहीभी न थे और न रुपया था। परंतु वहअपनी वृद्धि और वलसे अपना जैसे तैसे निर्वाहकरते रहे । अंतमें इंग्लैंडकी आंखें खुलगई । गार्डनकी रक्षाके लिये वहांकी प्रजाने भरपर चंदा दिया परंत फिरभी सरकारने उसका विश्वास न किया । इसका परिणाम यह हआ कि वरवर स्थानमें महदीका अधिकार होगया और ३५०० मनुष्य वालक और स्त्रियां बुरी तरहसे मारी गई। ज्ञाने खार्तुमको घरकर नगर में भोजनकी सामग्री पहेँचना बन्द कर दिया । इस अवसरमें इंग्लैंडमें मछितयों का प्रदर्शन हुआ । उस समय प्रजाने प्रधानअमात्यकी सुना२कर गार्डनकी प्रशंसा और उनकी निन्दाकी। अन्तको खार्तमकी रक्षाके लिये इंग्लैंडसे सेना विदाहई। इस सेनाको लेकर लार्ड टलजली सौडानको गये। इनके पहुँचने पूर्वही जनरल गार्डनेन महदीसे बरबरका किला खाली करवा लिया। गार्डनेक मित्र कर्नलस्टु-आर्ट जो इनकी सहायताको बुलाये गये थे उनकी नौका धरतीसे भिड गई। उस समय वहांके निवासियोंने उन्हें विश्वास देकर सेनाको मिस्टर पावर सहित यार डाला । इससे महदीका साहस वढ गया । उसने गार्डनको धरकर अन्न विना मारडालनेका पयत किया। और सहायताकी सेना पहुँचते २ अपना वल खब पक्का कर लिया । और ख़ुब वीरता करनेके बाद गार्डन मारा गया । वह यदि चाहता तो भागकर बच सकता था परंतु उसने अपने प्राण बचाकर अपनी जातिवालोंको आत्रमें होमना न चाहा । उसने इंग्लैंडकी ढिलाई और उपेश्वास एक वर्ष तक कष्ट पाकर बिटिशके यशकी रक्षाकी परंतु अन्तमें अकेला गार्डन क्या करसकता था । उसके मारेजानेका इंग्लैंडकी प्रजाको बहुत पश्चात्ताप हुआ । और उसी समय महारानीने उसकी बहन और भाईकी पत्र लिखकर अपना हार्दिक शोक प्रकाशित किया । उन्होंने उस पत्रमें लिखा कि " मुझे इस बातका अधिक खेद है कि मेरे वारम्वार आग्रह करने और ब्रिटिश राज्यके प्रण करने परभी गार्डनकी सहायताके लिये सेना न भेजीगई। मैं अच्छीतरह जानती

हूं कि यह इंग्लेंडपर भारी कलंक है ''। गार्डन वड़ा वीरथा। इसके वादभी खार्तूम विजय करनेके लिये जो सेना गई थी उसके जब २ वि गयकी अनीआई इंग्लेंडके मंत्रिमण्डलने टालवाज़ीमें अवसर खोदिया। अन्तमें महँदिके जनरल ओस्मान डिगमासे एलटेव और जमानीवमें अंगरेजी सेनाका युद्धहुआ। परंतु इससमय भी वहीं द्शा हुई। इस अवसरमें कनाडा और आस्ट्रेलियासे सेना आपहुँची और भारतकी सेनाने इन सबके साथ महँदिका विजय किया। इसके उपलक्षमें महारानीने भारतीय सेनाके देशी अफसरोंको बुलाकर उनका सत्कार किया।यद्यपि सरकारीसेनाने उससमय महँदिका विजय कर लिया परंतु सन्९७ई० में फसौडामें फरांसीसियोंको नीचा दिखाकर जब लार्ड किचनरने खार्तूममें प्रवेश किया तब गार्डनेक मारे जानेका कलंक दूर हुआ। खार्तूममें मिसर का राज्य स्थापित कर इन्होंने इस वर्षमें गार्डनकी वहाँपर कवर बनवाई और मेईदीकी लाशको क्वरमेंसे निकलवा कर उसे जलवा डाला॥

## अध्याय ५४. ब्रह्मदेशमें सर्कारी राज्य ।

सन् १८५२ ई० में लार्ड डेलहौसी गर्वनर जनरलने ब्रह्मदेशके राजा थीवाका कुछ देश जीतनेक अनन्तर उनसे जो संधिकी थी उसका निर्वाह लार्ड
डफरिनके शासन तक जैसे तैसे होता रहा। उनके समयमें राजा थीवाके लिये
सरकारको विदित हुआ कि वह फरांसीसी और इटाली वालोंसे मेल बढ़ानेका यत्न
कर रहे हैं। इसबातका यद्यपि कोई प्रमाण जाननेमें न आया परंतु बंबई ब्रह्मा
ट्रेडिंग्कंपनीने सरकारसे निवदन किया कि थीवा हमारे व्यापारके कामोंमें विद्र
डालकर लकड़ी और चावल आदि पदार्थ हमें वहांसे लानेमें वाधाडालतेहें और
न खानोंका अन्वेषण करने देते हैं। यह कंपनी विलायतियों की थी। लार्ड डफरिन ने राजाको समझानेके लिये सनाभेजी। राजाने इसपरभी कुछ ध्यान
निद्या। इसपर सेनाने चढ़ाई कर वहांकी राजधानी मंडाले और आवा छीन
लिया और राजाको पकड़कर भारतमें कैदकर दिया। तबहींसे ब्रह्माका राज्य
सरकारी राज्यमें मिलाकर पुराने और नये राज्यका एक प्रान्त बनायागया
और वहांका शासन एक चीफ किमश्रर को सौंपागया जो अब ब्रह्मदेशके
स्वतंत्र लेफिटनेंट गवर्नरहैं। यद्यि ब्रह्मदेशका विजय सन् १८८६ ई० में ही
होगया और लार्डेडफरिनने उसे सरकारी राज्यमें मिला देनेका ढिढोरा भी

#### (२६४) महारानी विक्टोरियाका चरित्र ।

उसी सन्में पिटचा दिया परंतु वहां चार पांच वर्षतक शांति नहुई। उसराज्य के चोर डाकू छुटेरे और दुष्ट लोगों ने खूब लूटमार मचाई और जैसे बना तैसे सरकारी सेनाको सताकर प्रवंधमें विष्ठडालना चाहा परंतु विटिश नीति और कौशलके सामने उनकी कुछ न चली और अंतको वह प्रदेश भारत के साथ ऐसा सटगया जैसे यह सदासे ही इसका एक अंगहो। शांति करनेके लिये और होनेके अनन्तर गवनेमेंटने बहादेशमें भारतकी प्रजाके समान वहां वालोंको स्वत्व प्रदान किये। चीफकोर्ट, स्कूल, कालेज अस्पताल स्थापित किये और रेल्वे बनवाकर उसे भारतके साथ एकमेक करडाला। थीवाके राज्यकी अञ्चवस्थासे ब्रिटिश ज्यवस्थाको अच्छी समझ प्रजाने सुखमाना। जिस समय बहादेशके युद्धका ज्यय भारतके राजकोषसे लेनेका सरकारने निश्चय किया इस देशकी शिक्षित प्रजाने इसका घोर प्रतिवादकर इस कार्यके लिये एक पाई देना न चाहा और कहा कि अकारण ब्रह्मदेशको ले लेनेमें अन्याय हुआहे और उस देशसे भारतको प्रकटों कुछ लाभ भी नहीं है इसलिये हमसे इसका ज्यय लेना योग्य नहीं है परंतु सरकारने उस प्रदेशको भारतमें मिलानाही योग्य समझा इसलिये सारा खर्चा इस देशसे लिया गया।

# अध्याय ५५. ट्रांसवालंसे इंग्लैंडके युद्ध ।

सन् १८९६६० का आरंभ होते ही ट्रांसवाल में नया वखेड़ा खड़ा हुआ। जनव-रीको मशोनालेंड के प्रवंधक डाक्टर जेम्सन शस्त्रधारी सेना लेकर ट्रांसवाल राज्यमें गुसपड़े। जो हो निसवर्ग नगरके परदेशी मुखियाओं ने डाक्टरको मैफ किं-गमें लिखकर भेजा कि ट्रांसवाल राज्यके प्रवंधमें गड़बड़ है इसिलये शी घ्रही परदे-शियों से ट्रांसवालकी गवर्नमेंटका संग्राम होनेवाला है। उस पत्रमें यह भी लिखा था कि युद्धके समय हम लोगों को बाल बचों सिहत बोर राज्यकी शरण लेनी पड़ेगी। और हमारा माल असवाव नष्ट हो जायगा। इस पत्रपर हस्ताक्षर करनेवालें की इच्छा यह थी कि, डाक्टर साहब यहां आकर हमारे स्वत्वों की रक्षाकरें और इस तरह देशको रक्तका नदी बहनेसे बचावें। इस कार्यके लिये उन्होंने खर्चेका बोझा अपने ऊपर लिया। इस पत्रको पाते ही डाक्टर जेम्सन सातसो सैनिकों सहित ट्रांसवालको गये। इसपर वहां के प्रेसीडेंट कुगरने केप

टौनके लार्ड किमश्ररको पत्र लिखकर उनसे पुंछा कि डाक्टर जैम्सन आपकी आज्ञासे हमारे राज्यमें आये हैं अथवा मनमानी करते हैं। इसके उत्तरमें उन्होंने लिखा कि मुझे अवतक इस वातकी कुछ खबर नहीं है । यहि सत्यहै तो इस बातके उत्तरदाता डाक्टर जेम्सनही हैं क्योंकि उन्होंने यह कार्य अपनी इच्छासे किया है। उन्होंने साथही डाक्टरको भी तार दिया परंतु जव इसका उत्तर न आया तव उनको निश्चय होगया कि मार्गके तार काट डाले गये हैं। इस पर उन्होंने भेसीडेंट क्रगरको फिर लिखा कि आप डाक्टरको लौ-टादें और किसी तरहकी लड़ाई न होने पावै। लोग कहते हैं कि लाई कमिश्नरका तार डाक्टर जेम्सनके पास पहुंच गया था परंतु उन्होंने उसपर कुछ ध्यान न दिया और लड़नेको उताक होगये । बोर सेनाने डाक्टरका सामना कर उसे मार भगाया और क्रगर्स डार्पमें जाकर घेरलिया । जेम्सन पहले तो बहुत दृढतासे लड़ता रहा परंत् नोहोनिस्वर्गके परदेशियोंकी ओरसे ठहरावके अनुसार जब सहायता न मिलती दीखी तब उसे लाचार होकर अपनी सेना सहित बोरोंकी करण जानापड़ा। इंग्लैंडमें टपनिवेक विभागके मंत्री मिस्टर चेम्बरलेनने सर हरक्पूलस रोविन्सनको पत्र लिखकर जेम्सन साहबकी अनीति पर बड़ा खेद प्रकट किया और लिखा कि कैदियों के साथ वर्ताव अच्छा होना चाहिये। वेसीडेंट कुगरने आग्रहपूर्वक डाक्टर जेम्सन और उनके साथियोंको केद कर इंग्लैंड भेजदिया । इस बातके समाचार पातेही मिस्टर चेम्बरलेनने फिर सर हरक्यूलस रोविन्स की तारदिया कि आपने कैदियों की हमें देदेनेका जी ं 'फैसला किया है उससे महारानीको बड़ा संतोष है। इससे आपकी बड़ी पशंसा है। यह कार्य ट्रांसवालमें ज्ञांति स्थापन करनेकाहै । विटिश और डच जातिमें परस्पर स्नेह रहना दोनोंके लिये अच्छा है । इसी विषयमें प्रेसीडेंट कृगर और उपनिवेश विभागके मंत्रीके परस्पर बहुत कालतक पत्र व्यवहार होता रहा सौर इसका परिणाम यह हुआ कि ट्रांसवालमें व्यापार करने वाले यूटलैंडर लोगों के स्वत्वोंके विषयमें मेसीडेंट कुगरने योग्य निपटारा करदिया । इस छोटीसी लडाईमें डाक्टरकी सेनाके अनुमान सत्तर मनुष्य मारेगये वा घायल हुए। डाक्टर साहबके कैदी बनकर इंग्लैंड पहुंचनेके अनन्तर सैनिक न्यायालयने उनके अपराधकी जांचकर उन्हें दोवर्षका कारागार वास दिया। और उनके साथियों को भी अपराधके अनुसार कैद रक्खा गया परंतु डाक्टर का स्वास्थ्य बिगड़ गया था इस लिये उनका अवधि बीतने पूर्वेही छुटकारा होगया ॥

#### (२६६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र ।

परंतु ट्रांसवालका इंग्लैंडसे इसमकारका मेल अधिक कालतक न रहने पाया। दो वर्षके बादही दोनों में परस्परका फिर झगड़ा खड़ा होगया। ट्रांसवालने बिटिश आधिपत्यको अस्वीकार कर वहां व्यापार करने वाले परदेशियोंको वहांकी पार्लियामेंटमें मेंबर्चननेका इच्छित स्वत्व न देना चाहा और न खानें खोदनेक लिये डाइना माइट वारूदका लाइसैंस दिया। इसीमकारके अनेक कारणोंसे इंग्लैंडको ट्रांसवालपर फिर चर्टाई करनी पड़ी । इंग्लैंडके टपनिवेश विभागके मंत्री मिस्टर चेम्बरलेन इधरतो प्रेसीडेंट क्रगरसे संधिका प्रस्ताव कर उन्हें द्वानेके लिये युद्धसंबंधी अंतिम पत्र (अर्ल्टामेटम ) देते और उधर शनैः २ सरकारा सीमापर सेना बढ़ाने लगे। इस कार्यसे ट्रांसवाल राज्यको निश्चय होगया कि अपना बल दढ कर हमारा देश छीनलेनेके लिये मिस्टर चेम्बरलेन चाल चल रहेहैं। इसलिये प्रेसीडेंट कूगरने एकाएक सरकारी सेनाके प्रधान अध्यक्षको २४ वंटेकी अवधिका अल्टीमेटम दे दिया। बोरोंसे लडनेके लिये अंगरेजी सना थोडी थी। इंग्लैंडसे सहायता पहुंचने में अभी बहुत देरी थी इसलिय लाचार होकर अंगर-जी सनाको११ अक्टूबर सन् १८९९ ई०को भागकर लेडीस्मिय, किम्बली और मैंफिकिंगके किलेमें शरण लेनी पड़ी। वस उसी दिनसे लड़ाई ठनगई। भारतः वर्ष, इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया और केनाडासे सेनाके भरे जहाजपर जहाज जाने लगे। चाहे अंगरेज लोग उस देशमें बहुत वर्षेंसे आते जाते थे परंतु फिर भी वहां की भूमि इनकी परिचित न थी, बोरोंको अंगुल २ धरती मालूम थी, बोर लड़नेमें बड़े कुशल थे और अंगरेज़ी सेना युद्धशिक्षामें प्रवीण होनेपर भी बहुत अच्छी नथी। इन कारणोंसे बोरोंने अंगरेजी सेनाके दांत खट्ट कर दिये। किलेके भीतर जो लोग चिरे हुएथे उन्हें अन्नके अभावसे घोडे काट २ कर खाने पडे और जो सेना उनके छुटकारे के लिये गई थी उसे अनेक जगह और अनेक बार बोरोंसे हार खाकर अपने हनारों मनुष्य खोने पड़े। अंतमें सरकारने भारतके भूतपूर्व प्रधान सेनापित लार्ड राबर्ट्स और जनरल किचनरको बहुतसी सेना सहित भेजां । इनकी योग्य व्यवस्था और थोड़े बोरोंको पराजय करनेके लिये असंख्य अंगरेजी सेना पहुंच जाने बाद तीनों किलोंका छुटकारा हुआ। पैंड२पर लड़ २ कर हारनेके अनन्तर बोरोंने अपने भित्र राज्य ओरंजफ़ीस्टेटं और ट्रांसवा-लकी राजधानी पिटोरियाको छोड़ दिया। लार्ड राबर्ट्सने उनका राज्य छीनकर वहां विजयी ब्रिटिशका झंडा जा खड़ा किया । घरबार, राज्य और बाल बचे छूट नानेपर भी बोरोंने अवतक लंडना नहीं छोड़ा है और अनुमान है कि ट्रांसवाल तथा ओरंअ फीस्टेटका राज्य अंगरेज़ोंके हाथ आजानेपर भी वहां अनेक वर्षी-

तक शांति होना कठिन है। बोर लाग वास्तवमें बीर हैं। तवहीं उन्होंने एक ऐसी जातिका सामना, किया है जिसकी बुद्धि और बलको देखकर आज कल बड़े २ राज्योंके छके छूटते हैं। परंतु बोरोंकी दृढता और बीरताकी संसारमें प्रशंसा है। वे स्वतंत्र हैं और अपनी स्वतंत्रताकी रक्षांक लिये मरते दमतक लड़नेको तेयार हैं। उनके अगुआ मिस्टर कूगर देश छोड़कर विदेश चले गये हैं, बीर जूबर्ट जैसा प्रसिद्ध सेनापित मरगया है, जनरल कोंजी अपने चार हजार सैनिको सिहत सेंट हेलेनोक टापूमें केंद्र हैं और हज़ारों बार सैनिक मारे गये, बायल हुए वा अंगरेज़ोंकी केंद्र तथा शरणमें आचुके हैं परंतु वे लोग अभीतक लड़रहे हैं और फिर भी लहेंगे। दोनों राज्य सरकारके हाथमें आजा ने पर भी बहांका युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। पोने दो वर्षकी लड़ाई का संक्षित २ बृत्तान्त लिखना भी इस पुस्तकमें नहीं वन सकता है। और यह विषय अभीतक पाठकोंकी दृष्टिमं नया बना हुआ है इस लिये में इसका विस्तार करना नहीं चाहताहूं॥

यद्यपि भारत वर्षमें देशव्यापा अकाल विद्यमान था यहां की भूखी प्रजाके साठ पेंसठ लाख मनुष्य सरकार की दी हुई रोटियोंसे अपना पेट पालतेथ परंतु अपने स्वामीका संकट देखकर भारतवर्ष अपनादुःख भूलगया। इसने जी खोलकर सना, द्रव्य और सामग्री देकर सरकारकी सहायताकी। सरकारने इसवातके लिये भारत वर्षकी प्रजा और राजाओंका ठपकार माना और लाई कर्जन (वाइसराय) और लाई ज्यार्ज हैमिल्टन (भारतके स्टेट सेकेटरी) ने इस पर अंतःकरण से धन्यवाद दिया और महारानीने राजा प्रजाकी बहुत प्रशंसाकी ॥

## अध्याय ५६.

### अशांति का उपद्रव।

जिससमय ट्रांसवालमें डाक्टर जेम्सनका बखेड़ा उठरहाथा अञ्गांतिमें एका एक टपद्रवर्की आग भडकी । सन् ९५ई०में कुमासीका राजा अञ्गांति का राजा वन बैठा था । अवसर पाकर फरांसीसी एजेंटने कुमासी और अञ्गांतिमें फ्रांसका आधिपत्य स्थिर करनेके लिये राजाको बँहका दिया । इसपर अंगरेज़ी दूतने राजासे कहा कि जो कुछ युद्धव्ययका रुपया आपपर हमारा लेना है उसे शीष्र देडालो । राजाको अंगरेज़ोंकी परराज्योंको द्वाकर छीनलेनेकी नीति पसंद न

## ( २६८ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र ।

आई।अंतमें बखेड़ा यहांतक बढ़ा कि ३१ दिसंबर सन्१८९५ई०को राजाके नाम इंग्लैंडने एक अल्टीमेटम भेजकर उसमें लिखािक हम कुमासीमें अपना किमशर नियतकर अञ्चांतिको सरकारी आधिपत्यमें लेना चाहते हैं। उसमें यह भी लिखा गया कि सरकार दासव्यापारको बंद करदेगी और इस राज्यके आस पास बसने वाली वातियोंका दमनभी करेगी। इसपत्रका राजाने कुछभी उत्तर न दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि सरकारको सर फ्रांसिस स्काटके अधिकारमें राजासे लड़ने के लिये सेना भेजनी पड़ी। इसयुद्धमें महारानीकी दुलारी पुत्री राजकुमारी वियादिसके पित राजकुमार हेनरी आफ बेटनवर्गका कुमासी पहुंचनेसे पूर्व ही ज्वरसे मार्गमें देहान्तहोंगया। इस दुर्घटनासे महारानीको जो शोक हुआ उसका उल्लेख प्रथमभागमें किया गया है। सर फ्रांसिस स्काटको राजासे विलकुल युद्ध न करना पड़ा। महारानीकी विजयिनी ध्वजा देखकर राजाके औसान विगड़गये। राजा प्रेम्पेहने सरकारी समस्त शर्तोंको स्वीकार करलिया। इसवातसे गोल्ड कोस्टके निवासियोंको हर्षहुआ। सर फ्रांसिस स्काट विधड़क कुमासीमें जा धुसे॥ इसके अनंतर महारानीके शासनके अन्तिम वर्षमें भी अशांति उत्पन्न

इसके अनंतर महारानीके शासनके अन्तिम वर्षमें भी अशांति उत्पन्न हुई थी परंतु इसका परिणाम वही हुआ नो उक्तयुद्धका हुआ था। सरकारी सेनाने वहां जाकर उपद्रवियोंका दमन कर दिया। इस युद्धका विषय अभीतक पाठकोंके चित्तसे हटा नहीं है। वे लोग 'श्रीवेङ्कटेश्वर समाचार ' में इस विष-यके साप्ताहिक समाचारोंको पढ़ते जाते हैं इसलिये यहांपर उनका विस्तार नहीं किया गया है।।

## अध्याय ५७.

## भारतवर्षके देशी रजवाड़े।

विदेशकी विशेष २ घटनाओं को लिखते २ मैं सन् ९९-१९०१ई० तक चला आया परंतु सन् १८९१ ई० की एक आवश्यक घटना लिखनेका मुझे समय न मिला। वह यही है कि सन् १८९१ ई० में आसामके निकट मनीपुर नामक सरकारके आश्रित राज्यमें वहांके अमात्य और सेनापित टिकेन्द्र जित् सिंहकी आज्ञासे वहांके रेज़िडेंट और कमिश्रर मिस्टर केंटिनका पांच अंगरेज़ोंसहित वध हुआ। समाचार पातेही भारतकें वाइसराय लार्ड लेंसडाउनने लेफिटनेट ग्रेंटके अधिकारमें मनीपुरियोंका दमन करनेके लिये थोड़ी सी सेना भेजी।

सेना पहुंचने पूर्वही रेज़िंडेंट ग्रिमडड साहवकी मेम वड़े साहसके साथ मनी-पुरसे प्राण वचाकर भाग गई और सेनाने नाम मात्रकी लड़ाईके पश्चात् मनी-पुर लेलिया। सरकारने वहांके राजाको आजन्म कालापानी और सेनापितको प्राणदंड दिया। और मनीपुरके वर्तमान राजाको जो गत राजाके कुटुंवियोंमें से थे गादी देकर वहां पर सरकारी एजेंसी नियत करदी। तवहींसे मनीपुरके वर्तमान नरेश अजमेरके मेओकोलेजमें अंगरेज़ी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

राजपूतानाके अंतर्गत झालावाडके राजा महाराज राना जालिम सिंहजी बड़े सचे, दृढ़ और न्यायी थे। वहांकी प्रजा उनसे प्रसन्न रहती थी। परंतु उनका स्वभाव स्वतंत्र था। वह पोलिटिकेल एजोंटोंसे दवते न थे और प्रजाके साथ सचा न्याय करनेसे उनके कितनेही स्वाधीं कर्मचारी भी अप्रसन्न थे । महारा-नीकी सुवर्ण ज्युविलीके समय उत्सव न करने आदिका उनपर अपराध लगा-कर सरकारने उन्हें एकबार पदच्यत कर दिया था परंतु उनका ढंग सुधरता देखकर उन्हें फिरभी ज्ञासन करनेका अवसर दिया गया।दूसरी बारके ज्ञासनमें भी अन्होंने उसी नीतिका वर्ताव किया जिसका पहले किया था । इसका फलयह हुआकि झालावाडके पोलिटिकेल एजेंट कर्नल गार्डनकी उनसे खटपट होगई। गार्डन साहबके कथनानुसार राजपूतानाके एजेंट गवर्नर जनरल मिस्टर कास्थवेट साहबने भारत वर्षके वाइसराय लार्ड एलगिनको उन्हें गादीसे उतार देनेकी सम्मित दी । कार्य इसीके अनुसार हुआ और झाळावाड्की इच्छाके विरुद्ध उसकी पार्थनाओंपर कुछ ध्यान न देकर सरकारने जालिमसिंहजीकी स्वल्प पेंजनकर उन्हें काज़ी भेजदिया । वह वहींपर ज्ञांति-पूर्वक अपने दिनकाट रहेहैं। झालावाड़ राज्यके दो हिस्सेकर सरकारने एक तृतीयांश राज्यका स्वामी कुँवर भवानी सिंहजीको जो अब वहांके महाराज रानाहैं करदिया और दो तृतीयांज्ञ कोटा राज्यमें मिलादिया । यह वही भाग था जो **झालावाहको कोटेसे मिलाया । इस फैसलेसे सरकारकी कोटा राज्यपर उत्कृष्ट** दया और सुनीतिका उदाहरण मिळा। राजराना नालिमं सिंहनीको गादीस उतारकर पेन्झनदेनेकी घटना सन् ९६-९७ ई० की है ॥

महारानीके शासनेक अंतिम वर्षमें भरतपुरके महाराज श्रीरामसिंहजी गादीसे उतारे गये। उनका प्रबंध ठीक न देखकर सरकारने उनसे अधिकार तो पहलेही छीनरक्खा था परंतु विगत वर्ष आबू पहाड्पर उन्होंने विना अप-

#### (२७०) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

राध अपने नौकरकों गोलीसे मार डाला। वस इसी निमित्तको लेकर सरका-रने उन्हें सदाके लिये भरतपुरकी गादीसे वंचित किया और उनके वालक पुत्रकी राजा बनाया॥

जिस समय भारत वर्षके वाइसराय लार्ड डफरिन थे काइमीरके महाराज श्रीमान् प्रतापसिंहजी पर यह कलंक लगा था कि वह इससे सीधा पत्र व्यवहार करतेहैं और राज्यका प्रबंध करने में अयोग्येहें । इनदोनों बातोंका आश्रयलेकर सरकारने उनको भी उसी समय पद्च्युत किया परंतु देशी समाचार पत्रों और परमपद प्राप्त मिस्टर बेडलाके घोर प्रतिवाद करनेसे उनपरका कलंक दूर हुआ और वह सचे सिद्ध होकर सरकारने कौसिंलकी सहायतासे काइमीरका ज्ञासन करनेकी उनको आज्ञादी और उससमयके वाइसराय लार्ड लैसडाउनने स्वयं काइमीर जाकर उनको संतुष्ट किया ॥

#### अध्याय ५८.

## भारतवर्षकी पश्चिमोत्तर सीमाका युद्ध।

अमीर अबदुल रहमानखांके काबुलका स्वामी बननेके अनंतर सरकारकी अफ़गानिस्तानके साथ कोई लड़ाई न हुई। यह राज्य इंग्लैंड और रूसके दो बला ढचराज्योंके बीचमें है इसलिये अमीर अपना कर्तव्य समझतेहें कि दोनों राज्योंको प्रसन्न रखकर अपना मतलब सीधा करना चाहिये। इसी नीतिके अनुसार अमीर साहब चलकर अपनी स्वतंत्रताकी रक्षा कररहेहें। और इसपर तुर्रा यह कि सरोतिके दोनों भागोंके बीचमें पड़करभी सुपारीरूपी काबुल अभी तक कटनेसे बचाहुआहे वह उनकी बुद्धि और गौरवका परिणामहै। सीमाप्रान्त पर बखेड़ा न होने देनेके लिये बिटिश गवर्नमेंट उन्हें १२ लाखके बदले १८ लाख रुपये देनेलगीहै। केवल इतनाही नहीं बरन वह शनैः २ अपने राज्यमें शस्त्र और कपड़े आदिके कारखाने खोलकर काबुलकी बहुत कुछ उन्नति कररहे हैं। सन् ९४ ई० में बिटिश गवर्नमेंटका काबुल राज्यसे अधिक मेल बढ़ानेकी इच्छासे अमीर इंग्लैंड बुलाये गये थे। उन्होंने सन् ९५ ई० के आरंभमें अपने छोटेपुत्र नसरुल्लाखांको भारत वर्ष होकर इंग्लैंडको भेजा वहाँ उनका बहुत सम्मान हुआ। महारानीने स्वयं उनसे भिलकर उनका सत्कार

किया । वह इंग्लैंड जाकर वहांके चाकचक्यसे बहुत चिकत हुए परंतु इस बातसे काबुलकी राजनीतिमें किसी तरहका परिवर्त्तन न हुआ और सरकारका संवंध पूर्ववत् वना रहा ॥

सन् १८९५ ई० के अपरेलमें चित्रालमें लड़ाईकी गर्मागर्मी हुई। वहाँके राजा जो महतरके नामसे प्रसिद्धहें दो भाई थे। भाई२आपसमें लड़मरे। एककी मारकर दूसरा गादीपर वैठा। इस घटनाको देखकर वहांपर अगरेज़ी गर्वनेमंट की ओरसे जो रिज़िंडेंट रहताथा घवराउठा। उसके प्राणकी रक्षाके लिये सरकार को सेना भेजनी पड़ी। नवीन महतरने अपने बहनोई उमराखांकी सहायतांस चित्रालके किलेमें रेज़िंडेंट मिसर राविन्सनको घेरलिया।रेजिंडेंट साहब इने गिने सिक्खों साहित महतरकी सेनासे खूबलड़े। इस अवसरमें कर्नल केली सेना लेकर वहां जापहुंचे और थोंडेही समय में भेजर जनरल सर रावर्ट लीन वहांजाकर महतर को परास्त किया। तबसे उमराखां महतर नियत हुआ और देशोंम सब तरहकी शांति होगई॥

इस युद्धको पूरे दो वर्षभी न होने पाये । इतनेही में सीमापान्तमें फिर युद्ध की आग भड़क उठी । इस वारकी आग साधारण न थी । पश्चिमोत्तर सीमाकी पायः सबही जातियां अंगरेज़ोंके विरुद्धथीं । उन्हें गोरे चमड़ेसे धर्मद्वेष होगया। उस ओर रहनेवाले अंगरेज़ोंके पाण जोखिममें आपड़े । परिणाम यह हुआ कि सरकारको चारोंओरसेना भेजनापड़ा। सनापर सेना और लामपर लामलगनेसेभी अफरीदी चुपनहुए । उन्होंने सामने पड़कर कोईयुद्ध न किया परंतु तक२कर एक२ यूरोपियनको मारा । इस चढ़ाईमें अंगरेजोंकी इतनी सेना गई जितनी भारतवर्षके किसी युद्धमें इकट्टी न हुईथी । सैनिकोंकी कुलसंख्या ८० हज़ारसे ऊपरथी । इसयुद्धमें अधिकभाग देशी रजवाड़ोंकी सेनाका था । श्रीमान् जोधपुर महाराज के चचा महाराज कर्नळ सर पतापसिंहजी और श्रीमान् धौळपुरनरेश स्वयंगये और वहांपर वीरोचित कार्य किये । श्रीमान् जयपुर नरेश और श्रीमान् महाराज सेंधियाने रसद और बार बरदारीकी सेना देकर सहायताकी। अनेक अंगरेज़ोंके मारे जानेक अनन्तर सरकार का विजय हुआ । अफ़रीदियोंके गांव जला देने और टनको इसी तरह तंग करनेके अनन्तर शांति हुई। इस युद्धमें जनरल लाकहार्टका बहुत यहा रहा । इस सेवासे प्रसन्न होकर गवर्नमेंटने उनको भारत वर्षका प्रधान सेनाध्यक्ष बनाया और सहायता करनेवाले देशी राजाओंको उपाधियां प्रदान कीं। इस युद्धम अमीर कानुलके लिये संदेह था कि, वह

#### ( २७२ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र ।

शतुको सहायता देते हैं परंतु यह बात किसी तरह प्रमाणित न हुई । इस युद्धके अनंतर पश्चिमोत्तर सीमापर बिलकुल शांति हुई । उस ओरके रहनेवाले जंगली कहर मुसलमान यद्यपि अवतक लूट खसोट और मार काटसे उदासीन नहीं हुए हैं परंतु अब सरकारके साथ उनका कोई बखेड़ा नहीं है । यह गवनेमेंटके प्रतापका कारण है । श्रीमतीके शासनके एक वर्ष पूर्व भारतवर्षके वाइसराय लार्ड कर्जनने गवनेमेंटकी प्रचलित नीतिका कई अंशोंमें परिवर्तन कर सीमापान्तकी प्रजाको सेनामें भरती करना आरंभ कर दिया । इसका यह फल हुआ कि जो पेट न भरनेसे लूट खसोट करतेथे वे शांत होगये। मेरी समझमें सीमापान्तकी अञ्चांति गवनेमेंटके शरीरमें दादकी बीमारी है । दाद ही की तरह जब अवसर पाती है भड़क उठती है और जैसे दवा लगानेसे दाद दवतो जाता है परंतु मिटता नहीं है और चाहे जब उभर उठता है उसी तरह वह भी है परंतु लार्ड कर्जनकी दवाने अच्छा काम कर दिया। अब बुद्धिमानोंको आज्ञा नहीं है कि फिर भी वहांपर उपद्रव खड़ा होगा॥

# अध्याय ५९. भारत वर्षमें प्रेग और अकाल।

श्रीमती महारानी विकटोरियाकी हीरकज्यू बिलीके प्रथम वर्षमें बंबई नगर पर एक नवीन आपदा आई । ज्वर और गांठसे गोली की तरह चटाचट मनुष्य मरने लगे । आरंभमें कोई डाक्टर वैद्य और हकीम इस रोगका निदान न कर सका। डाक्टरों की सम्मतिसे गवर्नमेंटने प्रजाकी रक्षाके लिये जो प्रयत्न किया वह इस देशकी रीति और प्रजाके स्वभावके अनुकूल न हुआ। रोगीको पकड़कर अस्पताल में और घरवालों वा अडौसी पडौसी को कारंटा इनमें लेजोनकी प्रणालीन दहलका मचा दिया। ज्यों २ नगरमें लाशों पर लाशें गिरने लगीं त्यों ही त्यों लोगोंकी भागड़ मच गई। दूसरे वर्ष वंबईके जुलाहें नि मुरदेकी जांच और स्त्रियोंकी परीक्षासे अपसन्न होकर हुल्लड किया परंतु सेनाकी सहायतासे अधिक बखेड़ा न होने पाया। सरकारको जैसे २ प्रजाकी इच्छा और दुःखमालूम होतागया वह इसविषयके आईनको सरल करती गई। और कालके अतिक्रमणके साथ ही देशभरकी प्रजाने सरकारकी शुभेच्छा का आश्रय समझकर आज्ञा स्वीकारकी परंतु छुगने अभीतक शांति ग्रहण नकी। दिन २ भारतवर्षके सब भागमें फैलता जाताहै। मदरास, पंजाब और बिहारमें भी अब जापहुंचाहै। बंबई प्रान्तमें बंबई, पूना और करांचीको तो इसने अपना घरही

वनालियाहै । छःवर्षके आक्रमणने इसरोगसे भारतवर्षके कई लाख मनुष्यमरजुके, अनेक घर ऊजड़ होगये और अनेक कुर्टुवॉमें पानी देनेवाला तक नरहा ।
जिसको रोग होताहे उसके लिये यमराजने माना वुलीवा मेजदियाहै । सैकड़े
पीछ वीसमनुष्यसे अधिक नहीं वचेतहें । डाक्टरहाफिकिनने इसरोगके आक्रमणसे वचानेके लिये वो टाकेकी रीति निकालीहै उसका प्रचार दिन २ वडता
जाताहे । अव किसीको छेग विषयके सरकारी नियमोंकी विलकुल शिकायत
नहीं है । अवभी जहां कहीं छोटा मोटा उपद्रव होताहै वहां प्रजाका अविचार
और कर्मचारियोंका अत्याचारही कारणहे । सरकारने प्रजाकी भलाईके लिये
छेगका प्रवंधिकयाहे । डाक्टरोंके मतसे यह रोग संकामकहे और संकामक
रोगोंमें रोगीको चंग भलोंसे अलग रखना आवश्यकहै परंतु यह रीति भारतवर्ष
में नईहै इसीलिये प्रजाने सरकारका तात्पर्य नसमझकर इसका आरंभमें विरोध
कियाथा ॥

संवत् १९३४ ई० के अनन्तर भारतवर्षमें कोई भारी अकाल नहीं पड़ाया। एकप्रकारसे प्रजा अकाल का दुःख भूलगईथी परंतु संवत् १९५४ (१८९७) ने फिर अकालकी याद दिलादी। वंबईपान्त, पश्चिमोत्तर प्रदेश और राजपूता-नामें दारुणदुर्भिक्षने प्रजाको भयभीत करिदया। विलायतके लार्ड मेयरने कई वार सहायता देने का उस समयके वाइसराय लार्ड एलगिनसे अनुरोध किया परंतु वह आरंभमें इसको अधिक भयंकर नसमझकर कर्मचारियोंकी रिपोर्टोंके भरोसेरहे। इस शिथिलतामें बहुत मनुष्य भूखके मारे मरगये। परंतु जब उन्हें अकालका ठीक स्वरूप विदित होगया तब उन्होंने अच्छा प्रबंध किया। इस प्रबंधमें पश्चिमोत्तर प्रदेशके लेफिटनेंट गवर्नर सर ऐंटोनी मैकडानेलकी अधिक प्रशंसारही।अंतमें सरकारने कामसे तथा विनापरिश्रम अन्नदेकर प्रजाके पाण बचाये और अनेक देशहितेषियोंने मुक्तइस्तसे इसकार्यके लिये चन्दा दिया। विलायतमें भी चंदा होकर बहुतसा रुपया भारतवर्षमें आया और एमेरिकासे मकई प्रथम वार इसी वर्षमें आई॥

इसके अनन्तर सन् १८९८ ई० का वर्ष सुकालका बीता किन्तु दूसरेही वर्ष सातों यहींने एक राशिपर इकटे होकर भारतवर्षका नाशकरडाला।संवत्१९५ ६के अकालको वास्तवमें दुर्भिक्ष कहना चाहिये। इस अकालमें सरकार प्रजा और देशी राजाओंने प्रजाकी रक्षाके लिये जो काम खोले उनपर अधिकसे अधिक ६५ लाख मनुष्योंने भोजन पाया। इनमें जो लोग काम करने योग्य थे उन्होंने तालाब, सडक और रेलके कामोंमें मिट्टी खोदकर अपना पेट पालन किय

### ( २७४ ) महारानी विंक्टोरियाका चरित्र ।

और जो इस कार्यमें अयोग्य थे उन्हें संतम भोजन दिया गया। इस अकालके प्रबंधके लिये इस देशके वाइसराय लार्ड कर्जन पहलेसे तैयार होगयेथे। उन्होंने प्रजा रक्षाका अच्छा प्रबंध किया । और इसके लिये प्रजाने उनको और सर-कारको अंतः करणसे आज्ञीर्वाद दिया । दोनों अकालों और प्लेगसे इस देशके कितने मनुष्य मरगये इसका कोई लेखा अभीतक प्रकाशित नहीं हुआ है परंत् इसका अनुमान मनुष्यगणनाकी रिपोर्टसे होता है जिनका सार इसी भागके अध्याय ३७ में है। वारंवारके अकालोंके पड़ने और प्लेगके कप्टसे प्रजा विल-कुल दरिद्री होगई थी और उसे ट्रांसवाल युद्धमें सरकारकी सहायता कर राज भक्तिका पूरा परिचयदेना था इस लिये अकालके कामोंमें भारतके नाम-धारी धनाट्य अधिक द्रव्य न लगासके और विलायतकी प्रजा भी ट्रांसवाल युद्धमें लगी हुई थी इस लिये चन्देसे अधिक द्रव्य इकट्टा न होसका परंतु फिरभी सरकार को बहुत कुछ सहायता मिलगई। इस अकालमें गवर्नमेंट और भारत की प्रजाके साथ सहानुभृति प्रकाशितकर जर्मनी, एमेरिका आदि देशोंने बहुत सहायताकी । इसमें एमेरिकाकी सहायता बहुत बढ़कर रही वहांकी प्रजाने अन्न वस्त्र और रुपया देनेमें बहुत कुछ श्रम किया और चोहे ईसाई मतका देशमें फैलानाही अभीष्ट हो परंतु पादरियोंने भी बहुतसे बालकोंके पाण बचाये । यद्यपि इस अकालमें देशके, अनेक धनाव्य रुपया लगानेमें कुछ टदासीन रहे परंत ऐसे लोगोंकी भी न्यनता न रही जिन्होंने तन मन धनसे प्रजाकी रक्षा की॥

अकाल और प्रेगसे मनुन्यों के मरने का अनुमान दो बारकी मनुन्य गणनासे हो सकता है परंतु इस अकाल में अकाल पीड़ित भागों के कई लाख चौपाये नष्ट हो गये इनमें अधिक संख्यातो भूखसे मरने वालों ही की है परंतु कसाइयों की लूरीसे भी कम न मरे। चौपायों की मृत्युसे चमड़े का व्यापार खूब चमका और इस कार्य के करने वालों के वारे न्यारे हो गये। और इसका फल यह हुआ कि मारवाड़ और गुजरात के किसानों को बैलों के अभावसे अपने हाथसे हल खैं चकर बैलों का काम करना पड़ा।

सरकारकी रक्षामें जिन ६५ लाख मनुष्योंके नित्य भोजन पानेकी इस अध्यायमें चर्चा है उसमें देशके भिखारियोंकी संख्या नहीं है। उस समय नगरोंमें व लोग इतने बढ़ निकले थे कि मार्ग चलना कठिनथा। उनकी चिल्लाहट और दयाजनक स्थिति भले आदमियों के हृदयको विदीर्ण किये डालती थी। सरकारी राज्यमें भूखसे कितने मनुष्य मरगय इसका तो किसीने लेखा प्रकाशित न किया परंतु अकाल पीडित भागोंमें हैंजेने हजारों मनुष्योंका स्वाहा करडाला।

सरकार और पादिरयोंकी रिपोटोंसे इतना निश्रय अवश्य होता है कि कई एक रजवाडोंमें अकालसे प्रजा बहुत मरगई। इससमय लार्ड कर्जनने रुपया उधार देने, योग्य सम्मित देने और अनुभवी कर्मचारी देनेसे देशी रजवाड़ोंकी बहुत सहायता की परंतु फिरभी कई एक रजवाड़ों के प्रवंधकोंकी टपेक्सा और स्वार्थसे गाँवके गाँव ऊजड होगये॥

#### अध्याय ६०.

### पश्चिमोत्तर प्रदेश और अवधमें हिन्दी।

भारतवर्षके भिन्न २ प्रान्तों में ज़दी २ प्रान्तीय भाषाओं की सरकारने बहुत कालसे न्यायालयोंमें स्थान देरक्ला था परंतु इस देशकी राष्ट्रीय भाषा (हिंदी) की किसी जगह पूंछ गछ न थी। पश्चिमोत्तर प्रदेश और अवधमें हिन्दीका मुख्यस्थान होनेपरभी इस लिपि में लिखी हुई आर्जियाँ वहां के न्यायालयों में नहीं ही जाती थीं । टन पान्तोंकी प्रजा बहुत कालसे सरकारसे इसविषयमें पार्थना करतीरही परंतु सर ऐंटोनी मैकडानल लेफिटनेंटगवर्नरसे पहले किसी शासकने उनकी गृहार पर ध्यान न दिया । हिन्दी हितेषिणी "नागरी प्रचारिणी सभा, काशी " के ज्ञान्तभावसे पयत्न करनेसे हिन्दीकी गुहार श्रीमानुके ध्यानमें आई। आपने१८ अप्रेल सन् १९००ई को एक आज्ञापत्र प्रकाशित कर उनमान्तों के न्यायालयों में हिन्दीका प्रवेश करदिया।इस आज्ञाके अनुसार प्रजाको अधिकार मिलगया कि, वह हिन्दी और टर्ड दोनों लिपियों में से जिसमें चोहे अर्जी, अर्जीदावा आदि कागज पेशकरसके और सम्मन वारंट आदि प्रजासे संबंध रखने वाले जितने कागजैहें वे सरकारकी ओरसे दोनों ही लिंपियों में दिये जायाकरें । बुद्धिमान् हिन्दू मुसलमानोंने इस आज्ञाको लोकोपकारी समझकर सरकारको धन्यवाद दिया, परंतु जो मुसलमान हठपूर्वक उर्दुका प्रचार रखना चाहतेथे टन्होंनें धर्मकी आडलेकर इसे रोकनाचाहा । बात यहां तक पटी कि, लखनऊमें मुसलमानोंकी एक महती सभा होकर वाइसरायसे निवेदन कियागया । उन्होंने इनकी अयुक्त प्रार्थना पर ध्यान न देकर लेफ्टिनेंट गवर्नरकी रायको वहाल रक्ला । और साथही सरकारी कर्मचारियोंको हिन्दीलिपिक साथ हिन्दी भाषा सीखनेकी उत्तेजनादी । इसका फल यह हुआ कि अब उन प्रान्तों में जो नवीन कर्मचारी भरती होताहै उसे दोनों भाषाओंकी परीक्षा देनी पडतीहै।

## (२७६) महारानी विकटोरियाका चरित्र।

ऐसे नियम का प्रचार होगया। इस आज्ञांक अनुसार अव न्यायालयें। में तो काम उर्दूमें होताहीहै क्योंकि यह उन प्रांतोकी राजभाषाहै परन्तु प्रजाकी ओरके यावत् कागज दोनोंमेंसे किसी लिपिमें लिये जाते हैं परन्तु हिन्दी पत्रोंकी भी भाषा उर्दू ही होती है। यह वात हिन्दी के इतिहास में सोनेके अक्षरों से लिखी जाने योग्य है।

इसके सिवाय पश्चिमोत्तर प्रदेश और अवधके लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ऐंटोंनी मैकडोनल ने हिन्दी भाषा की प्राचीन पुस्तकों की खोजके लिये उक्त सभाकी प्रातिवर्ष आर्थिक सहायता देना आरंभ किया ॥

#### अध्याय ६१.

#### द्वितीयभागका परिशिष्ट ।

गतअध्यायों में श्रीमती महारानी के ज्ञासनकालकी मुख्य २ घटनाओं का उल्लेख किया गया है। इनके अतिरिक्त सन् १८८५ ई० से उनके ज्ञासन के अंततककी अनक घटनायें ऐसी हैं जो समाचारपत्रों के पाठकों के चित्त से अभीतक हटी नहीं हैं। उनके विषयमें यहां विस्तार करनेकी आवश्यकता नहीं है। तथापि मैं जहांतक जानताहूं इस अध्याय में उनका यथाज्ञाकि दिग्दर्शनकर-देना इस भाग को पूर्ण करनेके लिये उचित है। इसी विचार से मैं थोड़ेसेमें उन्हें लिखकर इस भागको समाप्त करता हूं॥

सन् १८८५ ई० से सन्१९०१ई. तककी मुख्य२घटनाओं में भारत वर्ष के संबंधकी जिन बातोंका उल्लेख गत अध्यायों में नहीं हुआ उनमें से आवश्यक ये हैं। एक काबुलके अमीर से संधिकर सीमाप्रान्त का निपटारा करना, दूसरी वाइसराय और प्रान्तीय गर्वनेमेंटों वा लेफ्टिनेंट गर्वनेरोंकी व्यवस्थापक सभाओं में प्रजाको मेंबर चुनने का स्वत्व प्रदान करना तीसरे उन मेंबरों को बजट और देशके प्रवंध संबंधी अन्य विषयोंपर सम्मति देने और वादानुवाद करनेका स्वत्व मिलना,चोथे देशकी राजभक्त प्रजामेंक कुछ भागपर अराजभक्तिका संदेह उत्पन्न होकर देशी समाचारपत्रोंकी स्वतंत्रता को सीमाबद्ध करना, पांचवें असंतोष फैलाने के संदेह में कईएक समाचार पत्रों के संपादकों को दंड मिलना और छठे देशके पोलिटिकल विषयों में सरकार से स्वत्व मांगने वाले नेशनल कांग्रेस की राजभक्ति और उत्तमताको स्वीकार कर उसके कथनपर सरकार का ध्यान आकर्षित होना इत्यादि इत्यादि॥

इसके सिवाय जिन घटनाओं का श्रीमती के राज्यसे किसी न किसी प्रकार का संबंध है और भारतवर्ष में नहीं हुई हैं उनमें सौडानके खळीफा का राज्य नष्ट कर उसे मिसरके साथ मिळादेना, उस प्रदेशपर इंग्लैंड और फ्रांसका संयुक्त अधिकार,एफ्रिका के पश्चिम भाग पर फ्रांसके अधिकार को स्वीकार करना, चीन और जापान के युद्ध में चीन का हारकर परिणाम में जापानको फार्मोंसा का टापू, इसको लिया तुंगका द्वीप, बंदर आधर, जर्मनीको किआओ चाऊका बंदर इंग्लैंड को वी—हाई—वी का बंदर और काओिलिनका भूभाग, फ्रांसको कांग चाऊ वानका बंदर और हेनान का टापू दे देना एमेरिका और स्पेन की लड़ाई, इंग और यूनान का युद्ध, जर्मनीका ईरानकी खाड़ीतक रेल बनाना, इसका ईरानको रूपा उधार दिलवाना और उससे दूसरे राज्यों से ऋण न लेन का करार करवाना, चीनपर यूरोप और एमेरिका के समस्त राज्यों का मिळकर चढ़ाई करना इसका चीनसे मंजूरिया लेलेना और चीन में रेले बनाने का स्वत्व प्राप्त करना तिब्बतेक लामागुरुका इससे मेल इत्यादि बातें इस जगह लिखे जाने योग्य हैं॥

#### इति।





# श्रीमतीके शासनमें ब्रिटिश साम्राज्यकी उन्नति।

# तीसरा थाग । अध्याय १

### राज्यवृद्धि ।

#### मनुष्यसंख्या और व्यापार ।

श्रीमतीके शासनके दीर्घकालमें बिटिश राज्यका कायापलट होगया । जो राज्य छोटासा 'राज्य' कहलाताथा और जिसकी गणना साधारण राज्यों में थी वह अब साम्राज्य है । अब वह यूरोपके पांच मुख्य राज्योंमें गिना जाता है । यद्यपि इस शासनमें देशान्तरोंमें शांति नहीं रही है किन्तु ग्रेट विटेनमें पुराने राज्योंकी तरह एकभी बखेड़ा नहीं बढ़ने पाया । इस कारण वहांकी मनुष्यगणनामें असाधारण वृद्धि हुई है। बाहर युद्ध और वरकी शांतिही राज्य वृद्धि का कारण है । बिना युद्धके पर राज्योंसे जय नहीं होसकता है और बिना विजय पाये राज्य नहीं बढ़ सकता है । इसीलिये किसी किने कहा है—'असंतुष्टाद्धिजानष्टा संतुष्टाश्चमहीपतेः" । इस वचनका पालन होना राजाओंको इष्ट होता है । यहां संतोष शब्दकी ज्याख्या अपयोजनीय है । " हाथपर हाथ घर बैठे रहकर प्रयत्न न करना " संतोष नहीं है किन्तु संतोष का अर्थ है—प्रयत्नके अन्तमें जो फल मिले डसपर प्रसन्न होना ॥

घरकी शांतिसे विटिश प्रजा बहुत बढ़गई। यट विटेनमें उसे रहने तकका स्थान नहीं मिला तब लाचार होकर उसको बाहरका मार्ग लेना पड़ा। देश छोड़कर भारत वर्षमें कोई अंगरेज़ अपना घर नहीं बनाता है, यहां जो कोई रहता है वह केवल परदेशीवनकर रहताहै और रुपया कमाकर विलायत चलाजाताहै इसिलिय भारत वर्षमें विक्टोरियाके शासनारम्भसे अब तकमें यूरोपियन लोगोंकी बस्ती बहुत बढ़नेपरभी वे घर छोड़ने वालोंकी गणनामें नहीं है किन्तु घर छोड़ने वाले वे हैं जो उपजीविकाके लिये केनाड़ा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और एफ्रिकामें जा बसे हैं। विक्टोरियाके राज्यमें हजारों लाखों क्या रित करोड़ों अंगरेज़ोंके अनेक

# ( २८० ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

उपानिवेशोंको अपना निवासस्थान बनानेपरभी येट विटेनकी मनुष्य गणना वहुत बढ़ोहै। श्रीमतीके शासनारम्भके तीनहीं वर्षवाद अर्थात् सन् १८४१ई० में इन देशोंकी जिनको अंगरेज़ लोग मातृभूमि (Mother Country) कहतेहैं मनुष्यगणना १ करोड ८६ लाख ५६ हजार ४१४ थी किन्तु पचास वर्ष वाद सन् १८९१ ई० में वही संख्या ३ करोड़ ७८ लाख ८० हजार ७६४ को पहुँची। यह संख्या श्रीमतीके शासन समाप्तिके दश वर्ष पूर्वकी है। आंतिम दश वर्षभी बहुत कुछ शांतिपूर्वक व्यतीत हुए हैं यदि इस समयका लेखा उपलब्ध होसके तो उसकी संख्या पाठकों को अधिक चिकत करेगी। यद्यपि यह नहीं वतलाया जासकताहै कि येटविटेन और आयर्लेंडके कितने मनुष्य श्रीमतिके शासनके ६३ वर्षोमें विदेश जाकर बसेहैं परंतु इसमें संदेह नहीं है कि उनकी संख्या एक करोड़से किसी अंशों कम नहीं है॥

महारानीके शासन में ब्रिटिश राज्यकी असाधारण उन्नति हुई । यद्यपि भारत वर्षपर ब्रिटिश जाति का आधिपत्य पहलेही से स्थापित होचुका था परन्तु कंपनी से इसका अधिकार छेकर इसी समयमें भारत वर्ष विटिश राज्यमें जोडागया। सन् १८५९ई० के युद्ध में रेडसीका मार्ग और अदन सरकार के हाथ आया। सन् ४२ मे हांग कांगका टापू और सन् ६० ई० में उसके दूसरे ओर कारीवानका प्राय: द्वीप सरकारको मिला।हांगकांग आजकल दुनिया भरके वंदरोंमें सर्वोत्तम मानाजाता है। श्रीमतीके जहाज ठहरने के लिये बंदर हैमिल्टन है जहां से यलोसी जापानके समुद्र और कोरिया जाने आने का मार्ग है। एफ्रिकामें श्रीमती का राज्य बहुत कुछ बढ़ा है। मटावलीलैंड, मज्ञोनालैंड, बेचुआनालैंड, पोंडोलैंड, यूगंडा और जंजीवारके निकट किल्पियांजरा ब्रिटिश राज्य का एक भाग है । भारतवर्ष में जो २ भाग बढ़ाये गयेहैं उनका वर्णन अन्यत्र हुआहै । केनाडा भी इन्हींके समय में बिटिश राज्य में मिलायागया । और इसी तरह अनेक छोटे मोटे टापुओं पर बिटिश झंडा इन्हीके शासन में फहराया। एक विद्वान ने गणनाकर निश्चय किया है कि श्रीमती के राज्य में १० हजार टापू ५०० अंतरीप और २००० निद्यां हैं। इनका राज्य यूरोप में ३, एशिया में १० से अधिक, एफ़िका में १९ से अधिक, आस्ट्रेलिया में ६०से ऊपर और एमेरिकामें २५से ऊपर प्रति सैकड़ा वर्गमीलपर है। १०० वर्ष पूर्व ब्रिटिशराज्य का क्षेत्रफल येटब्रिटेन से १६ गुना अधिक था किन्तु अब ९६ गुना अधिक है। इस राज्य का विस्तार पहले २ करोड़ मीलथा अब बढ़कर १२ करो मील होगया॥

प्रजाकी वृद्धिके साथही इनदेशोंका व्यापारभी बढ़नाही चाहिये। इसका अनुमान करने के दोमार्ग हैं। एक जहाज़ोंकी वृद्धि और दूसरी रेल्व। सन्१८३७ई० में येटिविटेन में २२ लाख ३३ हज़ार ३०० टन (२८ मनका एक टन होताहै) बोझा ढोनेवाले २० हजार ५०० जहाज थे। इनमेंसे ६२४ ही धूमपोत थे शेष सब पालसे चलाये जाने वाले थे। किन्तु अब इसमें असाधारण टन्नतिहुई है। इस समय इस राज्यके पास व्यापारके कामके ३६ हजार जहाजहें। इनमें धूमपोतोंकी संख्या अधिकहे। इन जहाजों में १ करोड़ ५ लाख टन बोझा लेजाया जासकताहे। केवल जहाजोंकी टन्नतिसे ही व्यापारकी टन्नतिका पूरा निश्चय नहीं हो सकता है। किन्तु सुइजकी नहर खुलजानेसे वंबईको माल चार मासकी जगह पचीस दिनमें आजाताहे। मेलबोर्न जाने में अब चालीस दिन लगतेहें और न्यूयार्क (एमेरिका) का माल इंग्लैंड ५ वा ६ दिनमें पहुँचजाताहै। जहाज़ों के मार्गमें सुविधा होकर उनकी वृद्धि होने पूर्व इंग्लैंड आदि टापुओंका माल बाहरको १४ करोड़ जाता आता था किन्तु श्रीमतीके ज्ञासनकी समाप्तिके पांच वर्ष पूर्व अर्थात् सन् ९५ ई० में यही व्यापार ७० करोड़ टनका हुआ।

१०० वर्ष पूर्व यट विटेनमें२ करोड२०लाख पोंडका सूत और कपड़ा तैयार होता था। किन्तु अब १७ करोड़का कपड़ा बनता है। इन वस्तुओं बनने- के कारखानों में२००करोड़ पोंडकी पूंजी लगी हुई है और कमसे कम२करोड़ मनुप्य काम करते हैं। श्रीमती के शासनारंभसे पूर्व सन् १८३५ ई० में विलायत में जितने यंत्र चलाये जाते थे उनमें सब मिलाकर ४१ हज़ार घोड़ोकी शक्ति थी किन्तु अब (१८९०) में १ करोड़ घोडों की शक्ति यंत्र चल रहे हैं। एक घोड़े में १६ मनुष्यों के बराबर शिक्त मानी जाती है। नेपोलियन से युद्ध के समय इंग्लेंड का परेदशों के साथ व्यापार ७ करोड़ पोंड का था किन्तु अब (१८९०) ई० में ८१ करोड़ ५० लाख पोंडको पहुंचा। अठारहवीं शताब्दि अंतमें अंगरें जोका सामुद्धिक व्यापार १८ लाख ५६ हंज़ार टन का था किन्तु अब बढ़ते बढ़ते जितना बढ़गया है उसकी संख्या उपरके वाक्यमें लिखी गई है।

महारानीके शासनारम्भमें ग्रेट विटेनमें केवल छः रेल्वे लाइने थीं। इनमेंसे पांच केवल लण्डन नगरमें आवागमन करती थीं। एकही लाइन ऐसी थीं जो लण्डनसे ग्रीन विच तक जाती आतीथी। सन् १८५४ ई०में रेल्वेकी वृद्धिहों कर ८ हज़ार ५३ मील रेल्वे लाइन तैयार हुई किन्तु वही संख्या वढ़ते २ सन् १८९५ई०में २ १ हजार १७४ मीलको पहुँची। सन् ५४ई० में ११ करोड़ ११ लाख ८० हज़ा

#### (२८२) महारानी विक्टोरियाका चारित्र I

१६५ मनुष्योंने और सन् ९५ ई० में ९२ करोड़ ९७ लाख ७० हज़ार ९०९ मनुष्योंने रेल्वेमें यात्राकी ॥

इसके साथ ही खानोंसे भी माल बहुत निकलने लगा है। खानोंके मालमें कोयला मुख्य है। कोयले और लोहेसेही शिल्पकला की उन्नित है। लेखा लगानेंसे विदित हुआ है कि अंगरेज़ोंके हाथमें जितनी कोयले और लोहेकी खाने सन् ५४ में थीं उनसे उस समय ६॥ करोड़ टन कोयला और ३० लाख टन लोहा निकला था। उस संख्याकी सन् ९५ई० के साथ तुलना करनेसे आंखें खुलजाती हैं। व्यापारकी वृद्धिका मुख्यमार्ग जानकर इन्होंने दोनों पदार्थोंकी अधिक खोजकी और पचासवर्षके अनन्तर इनको प्रतिवर्ष २० करोड़ टन को-यला और ७५ लाख टन लोहा मिलने लगा। किन्तु इस अवसरमें अन्य २राज्योंमें भी लोहा और कोयला बहुत निकलने लगा है इसलिये अब इन लोगोंका व्यापार इस विषयमें मंदा हो चलाहै। यदि दो पदार्थोंका व्यापार मंदा होतो क्या चिन्ताहै परंतु सोना, चांदी और अन्य २ धातुओंने ग्रेटब्रिटेनके गहरे कर दिये हैं॥

इंग्लैंडका धन केवल ज्यापारकी वृद्धिसेही नहीं बढ़ताहै किन्तु सोना,चांदी और हीरे की खानेभी श्रीमतीके ज्ञासनमें उसके हाथ आई हैं।सोनेकी खाने सन् १८४७ई० में किलिफोर्निया, सन् ५१ ई० में आस्ट्रेलिया और सन् १८६८ ई० में दक्षिण एफ्रिकामें प्राप्त हुई हैं। सबही खानोंसे बहुत कुछ सोना निकलनेपर भी सोनेके सिक्केका प्रचार होनेसे उसका मूल्य घटा नहीं है किन्तु श्रीमतीके ज्ञासनके आरंभ में चांदीका जितना मूल्य था इससमय उसका आधाह। इसके कारण येही हैं कि चांदी बहुतायतसे निकलने लगीहै और दिन २ चांदीके सिक्केका प्रचार घटता जाताहे। दक्षिण एफ्रिका में पहले पहल हीरा सन् १८६७ ई० में निकलाथा। तबसे इसका ज्यापार दिन २ उन्नति करता जाता है। दक्षिण एफ्रिकामें कई वार अंगरेजोंसे युद्ध होनेका एक कारण सोना चांदी और हीरेकी खानेभीहें॥

#### अध्याय २.

# वैज्ञानिक उन्नति और आविष्कार ।

जिस समय श्रीमती सिंहासनासीन हुई इंग्लैंडने साइंस की बहुत कुछ पूंजी इकडी कररक्खी थी परंतु उस समय वह पूंजी केवल वैज्ञानिकोंके हृद्यमें निवास करती थी।विक्टोरियाके राज्यमें उस पूंजीका व्याज और व्याज काभी व्याज उत्पन्न होगया। इस विद्याने असाधारण उन्नति की। उस समय और इससे पूर्व विज्ञानपर विचार करनेवाले थे किन्तु अन इंग्लेंडमें हजारों मनुष्य साइंसके अनुसार कामकरनेवाले उपस्थित हैं। यह इस विज्ञानकाही प्रतापहें कि लोग सृष्टि की बनावट जानने लगे हैं, समुद्रमें धूमपोत फिर रहे हैं, उसकी गहराई माप ली गई है आकाशका मानचित्र तैयार है, मनुष्य पशु पक्षी और बनस्पतिकी जांच होचुकी है।

साइंसके बलसे सर विलियम कूक और सर चार्लेस व्हाटस्टोनने चुंबककी सुंड जिससे तार चलाया जाता है निकाली । इसका आविष्कार सन् ३७ में हुआ था । विजलीके तारका सन् ३८ में प्रचार हुआ । तबहीसे धीरे २ संसारभर में तारका जाल छागया। तारके भाई टेलीफोनके द्वारा अव लण्डन और पैरिस में वातचीत होसकती है इससे व्यापारियोंको बहुतही लाभ पहुंचा है यद्यपि फोटोयाफीका आविष्कार विक्टोरियाके ज्ञासनसे पहलेही होचुका था किन्तु वर्तमान ढंगकी चित्रविद्या जिससे वातकी बातमें फोटो तैयार होजाता है श्री-मर्ताके ज्ञासनमेंही प्रकट हुई है । इसका आरम्भ इंग्लेंडमें प्रथमवार सन्१८३९ ई०के सितम्बरमें हुआ था। फोटोयाफीसे बढकर भी 'एक्स रेज्' का आश्चर्य है। यह सूर्यकी किरने हैं जिन्हें यंत्र द्वारा एकत्रितकर उनसे मनुष्यके ज्ञारिके भीतर की हिड्डियां और मांस मञ्जा रोग इत्यादिका चित्र उतारा जाता है । इस ज्ञासन में विजली और वाणने असाधारण उन्नति की है ॥

हैजा, क्षय और प्रेगके रोगोंकी औषधियां इसीसमयमें निकर्ळी, जंतुविद्या, विज्ञलीकी शक्तिसे कलें चलाना, कीयलेके बदले केरोसिन तेलका जहाजोंमें ईधन, आक्सीजन वायुको द्रवीभूत करना, विना घोड़ेकी वाइसिकेल गाड़ियां तैयार करना आदि इसिसमय प्रचलित हुआ ॥

महारानिक शासनकालमें लिविंग्स्टन, स्टैनली और वेकरने एफ्रिकाकी बड़ी २ निद्यां और झीलोंका पता लगाया । एशिया माइनरमें और मिसरमें भूमिमेंसे एसीरिया और वेबीलियन नगरका पता लगा और टेल एम्रानमें इमाहीमके समयका शिलालेख मिला । पहले जिन २ वस्तुओंका आविष्कार होचुका था उनका नये ढंगसे संस्कार हुआ और रेल्वेकी गति पहलेसे दुगुनीसे अधिक होगई ॥

विना धुऐंका बारूद और विना तारका तार श्रीमतीके शासनके अन्तिमकाल के आविष्कार हैं। साइंसने श्रीमतीके शासनमें कितनी उन्नतिकर प्रजाका क्या २ उपकार किया है उसका दिग्दर्शन मात्रभी इस अध्यायमें नहीं होसकताहै।

#### (२८४) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

इस विषयमें स्वतंत्र पुस्तक वननेकी आवश्यकता है और वही साधारणके उप-योगी होसकती है। श्रीमतीके शासनमें जो मुख्य२ आविष्कार हुए उनके विषय में अन्यत्र लिखा गया है। उसे पढ़नेसे इसका कुछ २ हाल पाठकोंको विदित होगा॥

# अध्याय ३. प्रजाकी दुर्दशासे सुदशा ।

श्रीमतीके शासनमें इंग्लैंडके आईनका वहुत कुछ सुधार और जातीय कष्ट में न्यूनता हुई है। राज्यके आरम्भमें किसानोंकी बहुत दुर्द्शा थी। हजारों खेतिहर भूखके मारे मर जाते थे। उनके मुखमिलन और आपित्तग्रस्त थे। हर जगह असंतोष फेला हुआ था। राजद्रोही लोग राज्यतंत्र प्रणालीको उठाकर प्रजातंत्र राज्य स्थापन करना चाहते थे। वे सब नष्ट होगये। देशमें शांति स्था-पित हुई और प्रजाके हृद्यमें राजभिक्त दृढ होगई॥

इस परिवर्त्तनसे देशका धन बढ़ा और दुःखदायी नियमोंका संशोधन हुआ ! पहले मिलघाले पांच २ छः २ वर्षके वालकोंसे दिन रात परिश्रम करवाते थे और उन्हें वेतन वहुत थोड़ा देते थे। श्रीमतीके शासनमें यह प्रथा उठगई और पार्लियामेंटने काम करने वालोंके घंटे नियत कर दिये। श्रीमतीका जिस समय ज्ञासन आरम्भ हुआ उधार देनेवाला साहकार अपने रुपयेके लिये असामी को अपने घरमें केंद्र कर रखता था और उसे मनमाना कष्ट देकर अपना रुपया लिया करता था । विक्टोरियाके शासनने दीन प्रजाको इस निर्दयताके चंगुलसे बचा लिया। अब कोई भी मनुष्य एक सेकंडके लिये किसीको नहीं रोक सकता है और इंग्लैंडमें अपराध वताये बिना स्वयं गवर्नमेंट तक किसीको नहीं पकड सकती है। सन् १८३७ ई० तक यह नियम था कि यदि कोई मल्लाह ठीक २ काम न करता तो जहाजका कप्तान उसकी कोडोंसे खबर लिया करता था। इनका डर इतना भारी था कि भूखोंके सिवाय और कोई मल्लाही करना पसंद नहीं करता था। श्रीमतीके शासनमें यह नियम उठगया और अब इस कारण अंगरेज महाहाँका मुख हार्षित और शरीर दढ दिखाई देता है। इंग्लैंडकी यावत करद प्रजाको पार्लियामेंटमें मेम्बर चुननेके लिय 'बोट' देनेका अधिकारहै परन्त इस कार्यकी योग्यता विद्याके विना नहीं होसकती इसलिये जिल्ला संबंधी आईनने पास होकर घर २ पढ़े लिखे करडाले । समाचार पत्रोंपर से कर उठा

िल्या, उन्हें आधिक स्वतंत्रता मिली और इससे पुस्तकें और मेस सस्ते होगये। जहां तहां पुस्तकालय देख पड़ने लगे। 'कार्नला' के उठजाने और 'पुअरला' के संशोधनसे वाहरका अन्न स्वतंत्रतापूर्वक मेटिनिटनिमें आनेलगा और इसकेदारा लोगोंको भरपेट रोटी मिलना नसीव हुआ। डाकमहसूल घटगया। कपेड़ सस्ते मिलने लगे। लोगोंको रहनेके स्थान विद्यासे विद्या मिले और भाड़ा सस्ता होगया पुराने ढंगके ज्याज की कड़ाई घटगई और संगीत विद्या और साहित्यकी उन्नति हुई। इन्हों कारणोंसे देशका दिख दूर होगया॥

#### अध्याय ४.

## विया और साहित्यकी उन्नति ।

जिन लोगोंको इंग्लैंडके प्राचीन साहित्यक अवलोकनका काम पड़ाहे और जो विक्टोरियाके शासन पूर्वके साहित्य और विद्याओं की आज कलके साथ तुलना करते हैं वे जानते हैं कि अंगरेज़ीने असाधारण उन्नति की है। जबतक इंग्लैंडके निवासी देश छोड़कर अधिक तर उपनिवेशों और एशिया, एफ्रिका तथा एमेरिका के भिन्न २ स्थानोंमें निवास नहीं करने लगे थे यूरीपकी राजकीय और जातीय भाषा फरांसीसी मानीजाती थी। फरांसीसी भाषा अब भी मधुर और आ-दरणीय समझी जाती है परन्तु इससमय अंगरेजी साहित्य उन्नतिके शिखरपर पहुंचा हुआ है। विजलीकी तरह मनुष्यके हृदयमें प्रविष्ट होकर उसनें भूमंडल भरको ज्याप्त करलिया है। आजदिन अंगरेज़ी ही भूमंडलकी एक भाषा जिसे अंगरेज़ीमें (Uniuvrsal language) कहते हैं कहलाने योग्य है।

विकटोरियाके राज्यारंभके समय इंगलिश भाषाका भंडार सब विषयोंसे भरपूर नहीं था। अंगरेज़ोंको साहित्य, कला, और विज्ञानके लिये अन्य भाषाओंका आश्रयलेना पड़ता था। इस समय संसारमें ऐसी कोई विद्या नहीं है जिसके विषयमें अंगरेज़ीमें पुस्तक विद्यमान न हो। और वह पुस्तक भी ऐसी वैसी नहीं किन्तु उस विषयके सब अंगोंसे भरपूर। अंगरेज़ोंने इस ज्ञासनमें नवीन पुस्तकोंकी रचनामें जितनी छन्नति की है उतनी ही संस्कृत फारसी अरबी हेन्रू आदि भाषाओंके उत्तमोत्तम ग्रंथोंका भाषान्तर किया है, उनपर अपने विचार पकट किये है, और उनसे सिद्धान्त निकालकर हिन्दीकी चिन्दी बनाई है। संस्कृतके वेद और पुराणोंसे लेकर साधारण किस्से कहानी तकका अंगरेज़ी

### (२८६) महारानी विक्टोरियाका चारित्र।

भाषान्तर हो चुका है। अंगरेज़ी भाषान्तरोंको देख २ करही आज कलके नव-शिक्षित भारत वासी अनुमानके घोड़ दौड़ाते हैं॥

इंगलेंडमें प्रजामतका कैसा भी प्राव्य हो किन्तु वहांके विषयमें "राजाकालस्य कारणम् '' यह लोकोक्ति चरितार्थहोती है। श्रीमतीको विद्वानोंकी सहायता, शिक्षाके प्रचार और उत्तेजनाके अतिरिक्त स्वयं पुस्तकोंकी रचना करनेमें अनुराग था। उन्होंने 'स्काटलेंडका प्रवास 'और ऐसीही अनेक पुस्तकों वनाई थीं और पितका चरित्र बनानेमें सर थियोडोर मार्टिनको लेख संबंधी सहायता दी थी। उन्होंके समयमें इलिजा वेथ, बौतिग्, ज्यार्ज इलियट और चालेंट बोंटी नैसे लेखक, कार्लाइल और स्टुअर्ट मिल नैसे साहित्याचार्य, हर्वर्टस्पेंसर निसे फिलोसोफ्रर, सौथी, वर्डसवर्थ, टेनीसन, आस्टिन बौतिग्, स्विनवर्न और लार्ड लिटन नैसे किन, रुडयार्ड किप्लिंग् नैसे विद्वान, अनेल्ड और रिस्किनके समान समालोचक, लार्डमेकाले नैसे इतिहास वेता मेकपीस, थकरी, डिकन्स, किंग्सली, स्टिविन्सन और मेरेडिथ नैसे उपन्यास लेखक हुए हैं॥

#### अध्याय ५.

### ब्रिटिश राज्यका विजय ।

महारानिक शासनमें अंगरेज़ी राज्यने किस २ राज्यसे युद्धकर विजय पाया है इस वातका निश्चय अन्यत्रके लेखसे होगा। किन्तु उन सन घटनाओं को इकट्टी करके यहां दिखलानेसे विदित होता है कि श्रीमतीके शासनमें विटिश राज्यने कितने युद्धजीते हैं। श्रीमतीके शासनमें जल सेनामें असाधारण वृद्धि हुई। इससे पूर्व इंग्लैंडने जल युद्धमें कहीं विजय नहीं पाया था। इनके शासनमें निरंतर विजयहुआ। नील और ट्राफ़लगरके सिवाय कहीं पर भी विदेशी जलसेना बिटिश सेनाके सामने टिक न सकी। समोआकी प्रचंड आंधी अनेक जर्मन और एमेरिकन धूमपोतोंको नष्ट कर जुकीथी उसीमेंस "केलियप्" नामक विटिश जहाज बचआया॥

विक्टोरियाके शासनारंभमें इंग्लैंडके सैनिक नहानोंमेंसे अधिकतर पाल वाले नहान थे। इनमें उन पोतोंकी संख्या अधिक थी निनको अंगरेनोंने फ्रांस, स्पेन, डेनमार्क, और होलेंड वालोंसे छीने थे। किन्तु दिन २ धूमपोतोंकी संख्या बढकर डायमंडन्यूबिलीके समय नो क्वाइद हुई उसमें १६६ सैनिक नहानोंकी संख्या गिनीगई थी। इनके खड़े होनेमें सातमील समुद्र रुंधगयाथा। ब्रिटिश जल सेनाने केवल अपने मान और देशकी रक्षाही नकी वरन अल्मा, वलकलावा इंकमैंन, सेवस्टापूल ( क्रीमिया ) दिल्ली, लखनऊ और कान्पुरमें विजयपाया॥

श्रीमतीक शासनेक दूसरे वर्षसे लेकर अवतकमें अंगरेज़ी सेनाको तीन युद्ध कावुलमें करनेपड़े जिनमेंसे अंतिम युद्धमें लार्ड रावर्ट्सने असाधारण विजयपाकर कावुलकी प्रजाक हृद्यमें वीरोचित स्थानपाया । अंगरेज़ीसेना सिक्ख्लोंसे,चीनि योंसे, भुटानियोंसे काफ़िरों, मावारियों, जुळूलोगों वाज़ोरियों, लुशाइयों,और अनेक पहाड़ी जातोंसे लड़ी और चित्राल और सीमापान्तके अफरीदियोंसे विजयपाया । विटिश्सेनोंक वलसे केनेडाका विजयहुआ और ब्रह्मदेश अंगरेजोंके हाथआया अंगरेजी सेनाने दो बार कुमासीको जीतकर मगहलामें अपना झंडा जाजमाया । उसने नाइगर जैसी जंगली जातिको अपने वशमें किया, मिसरके टपद्रावियोंका दमनकर और सोडानके खलीफाको परास्त कर एकवार फ़ासको फसौड़ामें नीचा दिखाया । और आमेरडममें अपना झंडा जा उडाया ॥

अंतमें ट्रांसवालके युद्धमें जो सन् १८९९-१९००ई० में हुआ बहुत कुछ कष्टसहने और हजारों मनुष्योंको खोने उपरांत लेडीस्मिथ मेफिकेंग् और किम्बर्लीको बोरोंसे छुडाया, वीरबोरोंकोंके़द किया और अंतमे ट्रांसवालसें विज य पाया। और आजाहोतीहै कि वहांका रहासहा बखेड़ा मिटकर कुछ वर्षीमें ज्ञान्ति होजायनी ॥

# अध्याय ६.

# वाष्प और विजली ।

श्रीमतीके शासनमें प्रजा और राज्यकी उन्नाति करनेके काममें बाफ और विजलीने बहुत सहायता दी। पूर्व छः सौ वर्षकी अपेक्षा श्रीमतीके शासनके तरेसठ वर्षमें इन दोनों पदार्थीने अंगरेज़ोंकी बहुतही सेवाकी। इन दोनोंके द्वारा समय और द्रव्यका बहुत बचावहुआ। जिस कार्यके करनेमें बरसों लगते थे वह अब दिनोंमें हो जाता है। इनसे मार्ग ओछा होगया और अब प्रजा ऐसी स्थिनिपर जा पहुंची कि एक मनुष्य देशांतरोंमें श्रमण कर पीढियोंमें जितना अनुभव प्राप्त नहीं करसकता था वह दिनोंमें संपादन हो जाता है। यद्यपि धूमपोत चलानेमं पहले भी कुछ २ सफलता प्राप्त हो चुकी थी किन्तु सबसे प्रथम जहाज़

#### ् ( २८८ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

श्रीमतीं राज्यारं में वर्षमें ही यूरोपसे एमेरिकाको भेजा गया था। वह जहाज़ बहुत छोटासा था। उसकी छंचाई केवल २१३ फुट और बोझा २३०० टन था किन्तु अब उससे चौगुने पचगुने जहाज़ अटलांटिक जैसे महासागरको पारकर जाते हैं। नौका बाहनकी उन्नतिसे एटलांटिक महासागर साधारण तल्याके समान होगया। इसके लिये सन् १८४०ई० में इंग्लैंडमें केवल ६०० धूम नौकायें थीं किन्तु आज दिन ८५०० से अधिक हैं। जहाजों और रेल्वेकी उन्नतिके विषयमें इस भागके प्रथम अध्यायमें कुछ लिखा गया है। सन् १८४२ ई० तक श्रीमती एक पैंड भी रेल्वे यात्रा करनेमें असमर्थ थीं और अवर्डीनसे बाल मोरल जानेमें पैतालीस घंटे लगते थे किन्तु अव५४० मीलकी यात्रा केवल १२ घंटेमें हो जाती है।

यही दशा विजलीकी है। विजलीस तार टेलीफोन, फोनोग्राफ्, रोशनी और इसी प्रकारके अनेक आविष्कारींका अधिक भाग श्रीमतीके शासनसे संबंध रखता है। उन्हींके राज्यमें विजलीने यूरोपियन लोगोंकी नौकरनी की तरह सेवा की है।

जहाज रेल्वे और तारसे यह भूमंडल यूरोिषयन लोगोंके लिये विक्टोिरिया की जासनमें इस्तामलक हुआ है। विक्टोिरिया की के राज्यमें इस भूगोलको विद्यार्थियों के 'भूगोल' की तरह अंगरेज़ोंने अंगुल २ देख डाला है। और श्रीम-तीके समयमें ही इस पृथ्वीपर अंगरेज़ोंका इतना राज्य फैला है जिसमें सूर्यके अस्त-न होनेकी उपमा दी जाने लगी है।

#### अध्याय ७.

## भारत वर्षकी उन्नति और परिवर्त्तन ।

श्रीमतीके शासनके तरेसट वर्षमें भारत वर्षकी कितनी उन्नति अवनाति हुई और क्या २ परिवर्त्तन हुआ-इस बातका पूरा विवेचन इस एक ही अध्यायमें नहीं हो सकता है। यह कार्य उसी समय सांगोपांग होसकता है जब कि इस विषयमें एक स्वतंत्र पुस्तक लिखी जाय। मुझे इसपुस्तक में श्रीमतीके शासनकी सब बातोंका दिग्दर्शन कर ना है इसिलिय इस विषयको यहांपर मैं विस्तारपूर्वक नहीं लिखसकता हूं। भारत वर्षमें अगरे जोंका साम्राज्य स्थापित होनेसे पूर्व लूट खसोटका बड़ा ज़ोर था। देशी राजाओं परस्पर युद्धका बाज़ार गर्मथा। दिल्लीके सिंहासनपर एकको मारकर दूसरा बादशाह बननेकी कामनासे लड़ता झगड़ताथा। जगहर मारकाट होकर प्रजाके

सुखका कुछ प्रयत्न नहीं किया जाताथा। डाकू छुटेरे और नाहरी आक्रमणेंसे प्रजा थर थर कांपती रहती थी। किसीको अपने प्राण, धर्म और धनकी रक्षाका कहींसे सहारा न था। ब्रिटिश शासनसे धीरे २ यह भय जातारहा। जिस शांतिका नीज महारानीके शासनारंभसे पूर्व डाला गया वा डालाजाने नाला था उससे बृक्ष उत्पन्न होकर पल्लवित और फलित होगया। जहां एक समय एक शिखधारी समुदायभी शांति पूर्वक यात्रा कर छुटेरों और डाकुओंसे बचनेकी आशा नहीं रखता था नहीं अन एक नुढियाभी सोना उछालती चली जानेमें हिचकती नहीं है। सीमापान्तकी जंगली जातोंसे इस देशकी साधारण प्रजाको जो रात दिन भय बना रहता था वह दूर होगया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेशकी प्रजा चाहे जैसी कट्टर नयों नहीं और उसे दमन करने में सरकारको कैसा भी कष्ट क्यों न उठाना पड़े परंतु अन किसीकी सामर्थ्य नहीं है कि प्रजाकी ओर आंख उठाकर देखसके।।

रेल और तार तो एक ओर रहा किन्तु उससमय सड़कका नामभी कोई नहीं जानता था और न यात्रियोंकी सुविधाका कोई उचित प्रवंध था। भारत वर्ष जैसे एकही देशमें वसकर, और एकही धर्मकी अनुयायी होनेपर भी इस देशके एक प्रान्तकी प्रजा दूसरे प्रान्तके रहन सहन और स्थितिसे विलक्षल अनभिज्ञ थी। उत्तरसे दक्षिण और पश्चिमसे पूर्व भागको जाने में असंख्य रुपया खर्च होने उपरांत कई महीनोंमें अनेक कष्ट सहकर जैसे तैसे यात्रा हो सकती थी। और जो मनुष्य चारों धामोंमें से एकभी यात्राकर आता था वह धन्य समझा जाता था। केवल इतनाही नहीं वरन घरसे निकलते समय मनुष्य अपने घरवालोंको और घरवाले उसे मराहुआ समझ लेते थे। वहाही अब इने गिने दिनों में भारतके एक छोरसे दूसरे छोरतककी यात्रा निश्चिन्ततांसे कर सकता है। उस समय मनुष्यको घरसे बाहर जाना जितना कठिन था उतनाही: अब हँसी खेल होगया है। उस समय एक प्रान्तकी उपज और कारीगरिके पदार्थके लिये दूसरे प्रान्तवाले तरसते थे। उसेही अब वे लोग रेल और डाकके द्वारा घर बैठे पासकते हैं॥

अंगरेज़ों के राज्यसे। पहले इस देशमें डाकका कोई योग्यप्रबंध न था। ब्रिटिश शासनका आरंभ होकंर शांति स्थापन होनेके अनन्तर डाक विभाग स्थापित होनेपर भी देशियोंके: लिये किसीपकारका सुविधा न था। आरंभमें डाककी

#### ( २९० ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

चिद्वियोंपर महसूल मीलके हिसाबसे लगता था और प्रत्येक चिद्वांका महसूल आ आनेसे कम न था। महारानीके शासनमें डाक विभागका विलक्कल काया पलट होगया। अब पत्र, पारसल, रिजस्टरी, बीमा, मनीआंडर और वेल्यूपेविलके प्रचारसे प्रजाका दुःखदूर होकर सरकार और प्रजाका बहुत लाभ हुआ और दिन २ इसकी उन्नति करनेका प्रयत्न किया जा रहा है। इसी तरह तार विभागकी उन्नतिसे भी देशका बहुत उपकार हुआ ॥

हिन्दुओं के आयुर्वेद में स्वास्थ्य रक्षा के जो नियम िल हैं वे इस देशवासि-यों की प्रकृति और जल वायुके अनुकूल हैं परंतु सैकड़ों वर्षोतक अशांति रहने और शिक्षा कम होजाने से इस देशकी अधिकां श प्रजाने उनपर ध्यान देना छोड़ दिया था। प्रजाकी धर्मार्थ चिंकित्सा करने का कोई उचित प्रवंध न था। महा-रानी के शासनमें सरकारने इन वातों पर बहुत ध्यान दिया। संकामक और दूसरे रोगों से बचाने का प्रयत्न कर स्थान २ पर अस्पताल स्थापित किये। और चाहे इस देशकी प्रजाकी प्रकृति और जल वायु तथा धर्म के डाक्टरी चिकित्सा अने क अंशों में प्रतिकूल हो परंतु द्वान से लेकर धनवान तक के लिये स्वतंत्रतासे चिकित्सा करवाने का मार्ग खुल गया। प्रजाको अनायास अस्पतालों में दवा मिलने से लोगोंने देशी वैद्यकसे उपेक्षा की और इसका यह फल हुआ कि एक योग्य और उपयोगी शास्त्र धीर २ लोप होता जाता है। और दीनता तथा योग्य भोजन न मिलने और असंयमकी वृद्धिसे लोगों की शक्ति घटती जाती है। इसीका यह कारण है कि पहले की अपेक्षा अब भारतवासी हट कम होते हैं, रोगी होते हैं और जीते कम हैं॥

विटिश राज्यके भारतमें स्थापित होनेसे पूर्व यहांपर कपड़ा आदि सव पदार्थ हाथसे बनाये जाते थे। उस समयके कारीगर इस कार्यमें बड़े निपुण थे। इनकी बनाई वस्तुओंसे उस समय केवल देशका कामही नहीं चलता था बरन यहांका बना माल परेदेशोंमें जाकर बहुत आदर पाता था। अब हाथके कामका स्थान कलोंने लिया। दस्ती कारीगरी धीरे २ नष्टप्राय होगई। देशमें विलायती ढंगपर माल तैयार करनेके लिये कल कारखानोंकी योजना हुई। इस कार्यने भी बहुत शीव्र उन्नति की और थोडेझ समयमें विलायतके ढंगपर कपड़ा आदि अनेक तरहका सामान भारत वर्षमें बनने लगा। इस कार्यकी यद्यपि वृद्धि होती है परंतु प्रजाकी ओरसे आश्रय न मिलने और कारखानोंपर टैक्स लगजानेसे अब शिथिल हो गया है। और इसी कारणसे देशीकारीगरी धीरे २ रसातलको चली जा रही है॥

साठ वर्ष पहले इस देशमें भूमि बहुत कम जोती बोई जाती थी परंतु उसमें उपजाऊ शिक्त बहुत थी। इस कारण थोड़ी भूमि जोतनेपर भी अत्र इतना अधिक उत्पन्न होता था कि जिससे केवल भारतवर्षका निर्वाह होने उपरान्त व्यापारियों की खित्तयां भरी रहा करती थीं और अकालके समय वही अत्र सहायता देता था। अब उतना अत्र चप्पा २ जमीन जोतनेपर उत्पन्न होता है। उपजका अधिक भाग विदेशको चला जाता है। इसके साथही अफ़ीम रुई और नीलकी खेतीभी बहुत होती है। प्रायः ये तीनोंही पदार्थ परदेशको जाते हैं। और यहींकी रुईसे विलायतमें जो कपड़ा बनता है वह इस देशवालोंके शरीरको ढांकता है। इसके अतिरिक्त देशी कारीगरीके नष्ट होजाने और परदेशी मालके चाकचक्य-पर प्रजाकी रुचि बढ़नेसे दिन २ बाहरका माल यहां आकर अधिक २ विकता है और सी वर्ष पहले भारतवर्षका बना पदार्थ परदेशके बाज़ारोंमें जितना आदर पाता था उससे कहीं बढ़कर विलायती मालका भारतवर्षमें इस समय आदरहै। भारतवर्षके व्यापारी आढ़त और सट्टेमें लेगे हुए हैं और देशका व्यापार धीरे २ परदेशियोंके हाथमें चला जाता है। नील और ईखकी खेतीका काम अब यूरो-पियन लोग भारतवर्षमें करने लगे हैं और चायकी खेती भी बहुत होनेलगीहै॥

यद्यपि श्रीमतीके सिंहासनपर विराजने पूर्व इस देशमें शिक्षाविभागका जनम होगया था और कहीं २ पाठशालायें भी स्थापित हुई थीं परंतु श्रीमतीके शासन में गाँव २ पाठशाला होगई । अंगरेज़ी भाषाने इस देशमें बहुत उन्नतिपाई । देशी भाषाओंने भी थोड़िही कालमें बहुत कुछ उन्नति कर दिखाई और नहां अंगरेज़ी वा देशभाषामें पत्र लिखनेके लिये ढूंढनेपर कठिनता से मनुष्य मिलता था वहां हज़ारों लाखों विद्वान् देख पड़ने लगे । विद्वानोंकी वृद्धिसे देशकी दशा सुधरनेकी आशा करना चाहिये था परंतु प्रचलित शिक्षाप्रणाली उच्च कक्षामें पहुं-चने परभी विद्यार्थीको पाठशालाओंमें मास्टरी और दफ्तरोंमें क्वर्की करनेके सि-वाय और किसी प्रकारकी शिक्षा नहीं देती है इस लिये देशको इसप्रकारके विद्वानोंसे उन होगई और नानाप्रकारके पेश्रेवालोंके अपना पेशा छोड़कर अंगरेज़ी पढनेके कारण पढ़े लिखे मनुष्योंकी बहुतायत होकर विद्वान् सस्ते होगये । किन्तु साथहीमें ब्रिटिश गवनेमेंटकी कृपासे देशभाषाओंकी भी बहुत उन्नति हुई और दिन २ होती जाती है । श्रीमतीके शासनमें कई एक विश्व विद्यालय स्थापित होकर विद्योपार्जनकी शृंखला वैंघगई॥

पाठकालाओं के स्थापित होने पूर्व संस्कृतका प्रचार देशमें घट गया था। बहुतही थोडे मनुष्य संस्कृतको पढ़ते थे। परंतु उस समयके पढ़ने वालोंमें विद्वान् अधिक

#### ( २९२ ) महारानी विक्टोरियाका चारित्र ।

होते थे। सरकारने अंगरेज़ी और देश भाषाओं के साथही संस्कृत शिक्षा का भी प्रचार किया परन्तु पाठशालाओं में इसकी पढ़ाई कमहोने से पूर्ण विद्वान होने के बदले "पल्लवग्राह पाण्डित्य"को चिरतार्थ करनेवाले संस्कृतज्ञ बहुत बढ़गये। और हिन्दी पद्यका यद्यपि बहुत कालसे प्रचारथा परन्तु वर्तमान स्थितिके पद्यने महारानी के राज्यमे जन्मलेकर ठीक २ उन्नति की और चाहे इसकी अन्यभाषाओं के समान वृद्धि न हुई हो परन्तु दिन २ हिन्दीका झुकाव उन्नतिकी ओर बढ़ता जाता है।

देशभाषा, अगरेज़ी और संस्कृतकी उन्नतिमें मुद्रालय बहुत सहायक हुए । महारानीके शासनके अंतिम भागमें इसदेशकी प्रजाने पुस्तकें मुद्रित करानेके लाभोंको अच्छीतरह जानलिया और भिन्न २ भाषा और विषयके अनेक अच्छे और बुरे ग्रंथ मुद्रित होकर देशियोंकी इस ओर रुचिवट्टी और साथही सर्व साधारणको पुस्तकें सस्ती मिलने लगीं। और इसके द्वारा अनेक अलभ्यग्रंथ सुलभ होगये। श्रीमतीके शासनमेंही अंगरेज़ीके सिवाय देशभाषाओंके सेकड़ों समाचार पत्रोंका जन्म हुआ। और उन्होंने अपनी उन्नति कर राजाकी और प्रजाकी बहुत सेवाकी। और अवभी कररहे हैं॥

मुसलमानों के राज्यमें हिन्दू स्वतंत्रता पूर्वक अपने धर्म संवंधी कार्य नहीं कर सकतेथे। और उन्हें करों से और द्वावसे इसकार्यसे रोका जाता था। विटिशराज्य और विशेष कर महारानी के शासनने इसदेशकी भिन्न २ जातों को अपने धर्म और समाज संवंधी कार्यों में स्वतंत्र कर दिया। और किसी के धर्म हस्ताक्षेप न करनेकी नीतिका दृढ़ प्रचारकर सबको अपने २ धर्मकी उन्नति करनेका अवसर दिया। श्रीमती के राज्यमें हिन्दुओं और मुसलमानों में कई एक नवीनमत स्था-पित हुए और प्राचीन मतवालों ने अपनी २ उन्नतिका प्रयत्न किया। परन्तु पश्चिमीशिक्षा और नीतिके प्रभाव तथा योग्यशिक्षा के अभावसे प्रजाकी रुचिका अनेक अंशों में धर्म तथा सामाजिक विषयों में परिवर्तन होगया और शिक्षित लोग अपनी प्राचीन प्रणालीको अनुचित वतलाकर पश्चिम वालोंका अनुकरण करनेपर उताक हुए। परन्तु साथही में प्राचीन धर्म और रीति से प्रमरखने वाले लोगों ने और विचार शील यूरोपियनों ने हिन्दू धर्म का महत्व समझाकर उन्हें पश्चिमकी ओर बढ़ने से रोक दिया और इसका फल यह हुआ कि, उनकी दृष्टि में शनैः २ हिन्दुओं के धर्म तथा नीति का महत्व सत्यप्रतीत होनेलगा॥

हिन्दुओं के घरमें धर्म और नीति शिक्षाका अभाव होनेसे और पाठशालाओं में इसमकारकी शिक्षा न पाकर देशियोंके आचरणमें पायः अंतर आगया और जो लोग देशोत्रातिका भार अपनेऊपर लेनेके योग्यये उनमें और उनकी देखा देखी अिशिक्षतों वा अर्द्ध शिक्षितोंमें अंगरेज़ोंके उद्यम, स्वदेशमेम आदि गुणप्रहण करनेके
सायही मद्यादि दुर्गुणोंने भी प्रवेश करिद्या और धर्मकी कुछ पर्वाह न कर जो
लोग विदेश पढ़नेके लिये गयेथे उनमेंसे कईएकने पश्चिमी चाकचक्यसे मोहित
होकर मेंमों से विवाह किया। इसशासनमें भारतवासियोंके विलायत जानेका
फाटक खुलताजाताहे और सैंकड़ों ही मनुष्य वहांसे विद्योपार्जन कर देशके अनेक
अंशोंमें कामआय परंतु भेड़िया धसानने यहांभी भारतका पीछा न छोड़ा। इनलोगों
में वैरिस्टरीकी और रुचिवढ़कर इनका बाज़ार सस्ताहोगया। परंतु साथही
विलायत न जाकर, भारतमें आईन पढ़नेक लिये कालेज खुलनेसे देशी वकीलभी
बहुत होगये और कहीं २ इनके बाहुल्यसे ऊवभी देखनेमें आई॥

पाठशालाओं में उच्चशिक्षा पाप्तकरनेसे देशियोंने जानलिया कि विटिश नीति के अनुसार और महारानी के दिंदीरे और प्राचीन आईनसे राज्यप्रबंधके कामोंमें हमारा कितना स्वत्वहै, प्रवंध सधरवानेके लिये हमें किसप्रकारका आन्दोलन करना चाहिये और देशान्नति क्योंकर होसकती है । अनेक वर्षी के आन्दोलनके पश्चात इसी उद्योगसे भारतवासियोंने नेजनल कांग्रेसकी सृष्टिकी । इससे यद्यपि प्रकृत लाभ न हुआ परंतु सब प्रान्तोंके लोगोंमें एकता बढी और अनेक अंशों में किसी न किसी प्रकारपर सरकारने उनकी प्रार्थनापर ध्यानदिया । इस देशमें ' 'लोकल सेल्फ गवर्नमेंट' अर्थात आत्मज्ञासन प्रणालीका आरंभ हुआ और देशियोंको प्रबंध और न्याय विभागमें उचपद मिलनेलग । इसके सिवाय एक बहुत बढ़ा कार्य यह हुआ कि गवर्गमेंटने आईन बनानेवाली सभाओंमें देशी मैंबरोंके चुननेका प्रजाको स्वत्विदया और समय २ पर देशीलोग प्रबंधकी ब्रुटिपर सरकारका ध्यान आकर्षित करनेलगे। यह महारानीके शांतिमय शासनका परिणाम है। इससमय इतना भी लिखना आवश्यकहै कि पश्चिमी शिक्षासे देशि-योंने जितना आंदोलन करना सीखा उतना वास्तविक उद्योगपर ध्यान नदिया और देशोन्नतिके लिये सरकारसे पार्थना करनेके साथही देशी कारीगरीकी उन्नति और ब्यापारकी वृद्धिके लिये जिन कामोंको वेलोग स्वयं कर सकतेहैं उनपर उपेक्षा करने और सरकारके उत्तेजना वा सहायता न देनेसे देशकी कारीगरी दिन २ नाशहोती जातीहै । और इसके साथही सरकारी लगानकी अधिकता, करोंकी वृद्धि, फसलोंके बिगडने और देशियोंका खर्च बढ़जानेसे दिन २ भारतवर्ष दरिद्री होत जाताहै । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण गतवर्षीके अकालहैं इन बातोंसे निश्चय होगया है कि भारतवर्षमें अन्नका अकाल नहीं किन्तु रुपये

#### (२९४) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

का अकाल है और यही सुकालके समय महँगी रहनेका कारण है। श्रीमतीके शासनारंभमें अकालके समय अन्नका जो भाव रहताथा वह भी अब सुकालके समय नहीं रहता है॥

इन सब वातोंपर ध्यान देनेसे निश्चय होता है कि श्रीमतीके शासनमें देशकी जितनी उन्नति हुई है उतनी अवनति भी हुई है परंतु इसमें अधिक तर दोष देशियोंका है। सरकारकी नीति और प्रबंध उन्हें अपने धन, धर्मकी उन्नति करनेमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं डालते है और अनेक वर्षोंकी शांति उन्हें उत्ते- जना देती है कि वे अपनी उन्नतिक ित्ये सरकारके आईनकी सीमामें रहकर उद्योग करें। यथावश्यक न्यायालयोंके स्थापित होनेसे प्रजाको अन्याय और अत्याचारियोंसे बचनेका अच्छा अवसर मिलता है और एक दीन मनुष्य बड़ेसे बड़े अधिकारी और धनाद्यपर नालिशकर न्याय पा सकता है परंतु इसके साथ ही लोगोंमें मुकद्दमे बाज़ीका चसका बढ़ता जाता है। इस समय यह भी लिखना आवश्यक है कि सरकारी सेना और पुलिससे देशकी शांतिका जैसे रक्षा होती है और यूरोपियन तथा देशी कर्मचारी जिस तरह सुमबंध कर प्रजाका उपकार करते हैं उसी तरह इनके हायसे अत्याचार भी बहुत होते हैं परंतु जहां तक बन पड़ता है सरकार प्रजाकी पुकार सुनकर न्याय करनेकी चेष्टा करती है। और समय २ पर इनके अधिकारोंक संशोधनका विचार भी किया जाता है।

# अध्याय ८. अन्य राज्योंसे ब्रिटिश शासनकी तुलना ।

बालवयमें महारानी नहीं जानती थीं कि मेरे समयमें ब्रिटिश राज्य यूरोप भरके राज्योंसे अनेक वातोंमें बढ़ जायगा किन्तु ईश्वरको इनके शासनमें ब्रिटिश प्रजाका अपूर्व उपकार और उन्नति करनी स्वीकृत थी। इस अध्यायके विषय पढ़नेसे मालूम होता है कि यह राज्य यूरोपके साम्राज्योंमें किस द्वद्वे और कैसी स्थितिका है। यूरोपके अन्य राज्योंमें एक, दो, तीनसे बढ़कर धर्म और जातिके लोग नहीं वसते हैं किन्तु महारानीके राज्यमें श्वेत, कृष्ण,पीले भूरे, और लाल रंगके मनुष्य वसते हैं और उनका धर्म ईसाइयोंमें पोटेस्टेंट, रोमनकेथोलिक, श्रीक चर्चके सिवाय मुसलमान बौद्ध और मूर्ति पूजक हैं॥

आज कल ऐसी जन श्रुति होगई है कि महारानिक राज्यमें कभी सूर्य अस्त नहीं होता है। इसका प्रयोजन यही है कि उनका राज्य इस भूमंडलके प्रत्येक अंशमें थोडा और

#### तीसरा भाग।

बहुत विद्यमान है । इसकारण जब एक भागमें रात्रि होतीहै तो दूसरेमें अवस्य दिन होता है । विटिश राज्यकी अन्य राज्योंसे तुलना इस भांति है:—

| राज्य                  | क्षेत्रफल       | लोकसंख्या        | प्रति म्नुष्य | सामुद्रिक  |
|------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------|
|                        |                 |                  | व्यापार       | व्यापार टन |
| इंग्लेंड               | १२०००००         | ३९००००००         | ३९० ज्ञि०     | 88000000   |
| रूस                    | ६४४४०००         | 13000000         | २७ "          | •          |
| एमीरकावे<br>स्वतंत्ररा | 3 3 5 4 0 0 0 0 | 60000000         | 800 m         | 8600000    |
| फ्रांस                 | 7680000         | 9,6000000        | १६२ "         | १२४२०००    |
| जर्भनी                 | १२३५०००         | <b>3</b> 0000000 | १५६ "         | २५००००     |
| इटाली                  | 0               | •                | 0             | ८७६०००     |
| स्विटजर्               | रुंड ०          | •                | •             | •          |
| स्वीहन,                | नार्वे 🥝        | •                | •             | २३००००     |

उपरके लेखे में नहांकी संख्या उपलब्ध नहोसकी वहां विन्दी देदी गईहै। सन् १८५० ई० में इंग्लैंड में प्रति सैकडा ५.१३ भिखारी थे किन्तु सन् १८९९ ई० में ५.११ प्रति सैंकड़ा रहगये। जिसतरह वहां दीनता कमहुई है उसी तरह अपराधियोंकी संख्याभी घटीहै। सन् १८५० ई० में सब मिलकर ४० हज़ार मनुष्योंको नेल हुआथा किन्तु सन् १८९० ई० में १८८७० को लंडन नगरकी बस्ती महारानीके राज्यमें २० लाखसे बढ़कर ४० लाख होगईहै। बिटिश राज्यके पास इस समय सब मिलाकर ७॥ लाख सीनिकहैं। इनमें भारत वर्षके देशी रजवाड़ोंकी वह सेना जो सरकारकी सहायताके लिये दीगईहै और उसकी संख्या ३० हजारके भीतरहै सिम्मलित नहीं की गईहै। ग्रारतवर्ष में कुल गोरी सेना ८० हजार और काली २॥ लाखके लगभगहै। यूरोपके सबराज्योंमें अंगरेजोंसे सेना अधिक है। इस बातका दिग्दर्शन नीचे के लेखेसे होताहै॥

राज्य शांतिके समय युद्धकेसमय सेनामें भरती करनेकी बलात् आज्ञा होनेसे प्रति वर्ष युद्धि

 कस
 ९ लाख
 २५लाख
 ०

 फ्रांस
 ५ लाल ९० हजार
 २५लाख
 ०

 जर्मनी
 ४७९२२९
 ०
 ३लाख ६० हजार

#### ( २९६ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र ।

आस्ट्रिया ३ लाख ६० हज़ार १८ लाख ६० हज़ार

आवश्यकता पडनेपर

४० लाख

रूम ७ लाख समय पडनेपर २० वर्षके ऊपर ४०

के भीतरका प्रत्येक मनुष्य सेनामें भरती

किया जासकताहै।

यूनान २६ हजार ८२ हजार

यद्यपि अंगरेज़ी सेना थोड़ी है परंत इनका चातुर्य अधिकहै इसिलिये किसी राज्यको गवर्नमेंटसे लड़नेका साहस नहीं होताहै। अब इंग्लैंडमें सेना वृद्धिकाँ विचार होरहाहै। संभवहै कि थोड़ कालमें वहांकी सेना वढ़जाय॥



# श्रीमतीमहारानी एलेक्ज़ेंड्रा ।

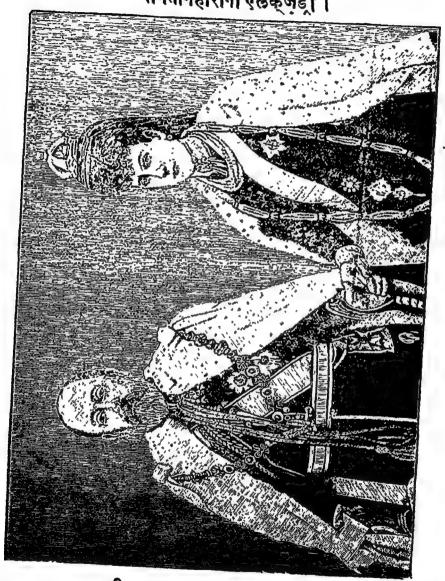

श्रीमान् सम्राट् सप्तम एडवर्ड ।

श्रीगणेशायनमः ।

# श्रीमान् सम्राट् सप्तम एडवर्ड का चरित्र ।

\_\_\_\_\_

# चौथा भाग।

अध्याय १.

# जन्म, विवाह और शिक्षा ।

सन् १८५१ ई० के नवंबर मासकी ९ तारीखकी इंग्लैंडके विकंगहाम राज महलमें श्रीमती महारानी विक्टोरियाके दूसरे गर्भसे पुत्रका जन्म हुआ। श्रीमतीके टत्तराधिकारी टत्पत्र होनेके हर्षमें बिटिश और भारतीय प्रजामें आनन्दकी वधाइयां वजने लगीं । देश देशांतरके राजा, प्रजा, अमीर, गरीवने वधाईके तार और पत्र भेजकर राजमहरूको भर दिया । ब्रिटिश साम्राज्यके बढे २ नगरों में हर्षसूचक सभायें हुई और राज्य भरमें इस बातके निमित्त टत्सव कियागया । संसारमें पत्र मुखके सहका कोई दर्जनीय सुखनहीं है । महलों में सुख भोग करनेवाळे राजा और झोंपड़ेमें निवास करने वाळे भिखारीको पुत्रके जन्मसे बराबर मुख होताहै। राजा उसका राजसी ठाठसे लालन पालनकर मनको प्रफुल्लित करता है और दीनपुरुष अपनी शक्तिके अनुसार खर्च करके। किन्तु दीनका सुख राजांक सुखसे किसी अंशमें कम नहीं होताहै ।। ऐसीदशामें यंदि श्रीमती और उनके पतिको पुत्रके जन्मसे सुख हुआ होतो आश्चर्यही क्याहै। परंतु इनका सुख असाधारण था। यह दंपति पुत्र पुत्रीका मुख देखकर हर्षविव्हल होजातेथे। इनके जन्मके पश्चात् दोनों वालकोंके मुख कमल निहारकर ऐसे मग्न होगये थे कि कोई भी इष्ट मित्र और संबंधी के नाम का ऐसा पत्र रीता नहीं जाता था जिसमें इन्होंने अपने इस सखकी चर्चा न कीहो । इनके जन्मके एक मासबाद श्रीमतीने अपने चाचा बेलजियमके राजा लियोपोल्डके नामलिखाया कि"मरा प्यारा पुत्र कैसा निकलेगा इसबातके जाननेकी मेरे मनमें सदा उत्कंठा रहती है परन्तु में आशा करती हूं कि यह अपने पिताके तल्य होगा "।।

## (३००) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

२५ जनवरी सन् १८४२ ई० को ईसाई धर्मके अनुसार इन्हें राजसीठाटसे वपितस्मा दियागया । उस समय राजकुमारके धर्म पिता प्रशियाके राजा वनिय गये। नाम करण संस्कारमं इनका नाम श्रीमतीकी ओरसे एलवर्ट और पिताक नामपर एडवर्ड रक्खागया । इसतरह दोनों नामोंको मिलाकर 'एलवर्ट एडवर्ड' संयुक्त नाम हुआ। इनके और इनकी भीगनी (वर्त्तमान जर्मन सम्राट्की माता) के लालन पालनका कार्य मिस ब्रोम नामकी एक विदुधिको देकर इसका वेतन दश हजार पौंड वार्षिक नियत किया गया। इंग्लैंडकी राजरीतिके अनुसार युवराजका जन्म:होतेही वह डचूक आफ् कार्नवाल कहलाने लगताहै इसलिये यह इस पदवी को तो जन्मके साथ प्राप्त करही चुके थे किन्तु इसदिन इन्हें विंडसरके राजम-हलमें बहुत धूमधामके पश्चात् "मिंस आफ् वेल्स" की पदवी दीगई। इस उत्सव में २० लाख रुपया व्यय हुआ । जबसे ब्रिटिशलोगोंने वेल्सके राजाको परास्त कर वेल्स राज्य इंग्लैंडमें मिलाया वहांका युवराज " पिंस आफू वेल्स" कहलाताहै । इसी नियमके अनुसार इनको यह पद दियागया । इसके सिवाय सेक्सकोवग गोथाके डचूकका पद्भी इसीसमय इनको मिलगया और साठ हज़ार शैंड इनके वार्षिक ब्ययकेलिये ब्रिटिज्ञराज्यकी ओरसे नियतहुआ। इनके माता पिता इनसे 'बटीं ' अथवा 'प्यारे बटीं ' कहा करते थे ॥

जब राजकुमार सात वर्ष के हुए इंग्लैंड में इनकी शिक्षाके विषयकी चर्चा होने लगी । इनके पिताने इस बात पर विशेष ध्यान दिया और इनकी शिक्षाके लिये भास्टर नियत करते समय कहा कि— "यह बहुत आवश्यक बातहै । ईश्वर इस पर कृपा करें क्योंकि आजकल संसार की उन्नति का आधार राजाकी शिक्षा पर है।" आपके मित्र बैरन स्टाकमोरकी सम्मतिके अनुसार इनको इस प्रकारकी शिक्षा देना स्थिर हुआ जो इंग्लैंड की भविष्यत् स्थिति के अनुकूल हो । इंग्लैंड की प्रजा इनकी शिक्षा के लिये वहुत उत्कंठित थी। इस सम्माति को उसने पसंद किया और मिस्टर गिन्स, मिस्टर फिशर और मिस्टर टार्वर इनके शिक्षक नियत हुए । इन तीनोंसे विद्यान्यास करने के सिवाय इन्होंने जर्मनीके कोनिंग्स विंटर में और एडिनक्रा, आक्सफोर्ड तथा केम्ब्रिज में रहकर शिक्षापाई । शिक्षा पाते समय इनके साथ साधारण व्यक्तिके समान वर्त्तांव किया जाताथा । इसबात को महारानीने स्वयं देखकर बहुत हर्ष प्रकट किया । सन् ६१ ई० में यह केम्ब्रिज विश्व-विद्यालयकी अंडर ग्रेडचुण्ट परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और सन् ६८ ई० में

आक्सफ़ोर्ड विश्व विद्यालय ने डी. सी. एल्., ट्रिनिटी कालेज एडिनवरा और डविलन की यूनिवर्सिटियोने एल्. एल्. डी की और सन् १८७४ ई० में कलकत्ता विश्व विद्यालयने इनको सम्मानार्थ यही पदवी प्रदान की ॥

सन् १८४८ ई० में यह अपने माता पिताके साथ आयर्छेंड गये। वहांकी प्रजाने इनका बहुत सम्मान किया। वहांसे छोटने पर ३० अक्टूबर सन् १८४९ ई० को यह प्रथम वार अपनी माताकी आज्ञासे एक्सचैंजकी सभामें विराजे। राजसी तौर पर इनकी सवारी निकलनेका यह प्रथमहा अवसर था इसिलिये लंडनका बाजार इनके दर्शनके लिये भीड़से खचाखच भरगया॥

सन् १८५१ई०में आपको प्रथम वार लार्ड सभामें स्थानमिला। और इनकी वैठक महारानीके पास नियत हुई। सन् ५५ ई० में यह माता पिताके साथ, कीमिया युद्धमें घायल होने वालोंको, देखनेके लिये चेघेरके अस्पतालमें गये। सैनिकों की रक्षाके लिये जो फंड खोलागया उसमें इन्होंने अपना चित्र भेजकर पचपन गिनीका उपहारपाया औ वह उपहार इस कार्यमें लगादिया ॥

राज्यप्रवंधकी झंझटोंमें लगे रहने पर भी महारानीका इनकी शिक्षापर बहुत ध्यानथा। वह इनको उत्तम शिक्षा दिलाकर धार्मिक राजा बनाना अपना प्रधान कर्तव्य समझतीथीं। इस विषयमें श्रीमतीके चरित्रके अध्याय२५में लिखागयाहै। यहां पुनरुक्ति करनेकी आवश्यकता नहीं है तथापि इतना कहना चाहिये कि एक बार कोई विद्वान् युवराजकी परीक्षाके लिये राजमहलमें गयाथा। उसने इनको धार्मिक विषयोंमें निपुण पाकर इनके शिक्षकोंकी प्रशंसाकी। यह बात इन्हें असहय हुई। यह तुरंत बोला उठे कि—" हमें धार्मिक शिक्षा मास्टरोंने नहीं दीहै किन्तु यह कार्य माताने कियाहै।" माताके उपदेशानुसार यह नित्य गिरजेमें जाया करतेथे। शीमियाके युद्धके पश्चात् जब यह फ्रांस गये तो वहांभी इन्होंने गिरजेमें प्रार्थनाके लिये जाना न लोड़ा।।

चौदह वर्षके वयमें इन्होंने इंग्लैंडके पश्चिम भागकी यात्राकी । इसके बाद जर्मनी की यात्रासे लौटकर जब यह आयलैंडिंगये तब इनकी उमरका अठारहवां वर्ष पूराहोचुकाथा । माताने इनको उन्नीसवीं वर्षग्रंथिपर एक पत्रलिखा जिसका आश्य यह थाकि—'' अबसे तुम युवा होगये । अब माता पिताकी रक्षासे अलग हुए । अब तुम अपने कार्य संपादन करनेमें स्वतंत्रहो । आजसेही तुम्हारी पढ़ाई बंदकी गईहै । इसका कारण यही है पढ़नेसे कही तुम्हारा मस्तिष्क निर्वल न पड़जावे । निर्वल मस्तिष्क वाले पर चाटु कारों (खुशामदियों ) का बड़ा प्रभाव पड़ताहै । यह वात राजाओंके लिये बहुत हानिकरहै । अब तुम

## (३०२) महारानी विक्टोरियांका चरित्र।

स्वतंत्रहों । इससमयसे तुम्हारे ऊपर शिक्षाका दबाव नहीं डाला जायगा । परंतु यथावश्यक में और मेरे पित तुम्हें अच्छी और उचित सम्मितदेनेमें तैयार रहेंग। "इसीदिन श्रीमतीने इनको सेनाका अवतिनिक कर्नल नियत किया। महारानीका पत्र पाकर इनकी आंखोंमेंसे आंसू भर आय और उसी पत्रको इन्होंने भिषण्यत्के लिये अपना पथद्कीक बनाया । एडिनवरोमें निवासकर इन्होंने सर लायन प्लेक्रिंग अपना पथद्कीक बनाया । एडिनवरोमें निवासकर इन्होंने सर लायन प्लेक्रिंग स्तिहास, शिल्प तथा इटाली, जर्मन और फरांसीसी भाषामें शिक्षा पाई और इसी वर्ष इन्होंने गार्टरके नाइट्की उपाधि धारण कर कर्नल बूससे युद्ध शिक्षा आरंभ की ॥

अपनी उन्नीसवीं वर्ष गांठका उत्सव हो नानेक एक मास बाद यह भेष बद्रल कर बैरन रेंड्रके नामसे गृप्त रीतिपर फ्रांस देशकी यात्रा करने गये। इस यात्रा-में यह रोमके पोपसे मिले और स्पन तथा पुर्तगाल होकर इंग्लैंडको लीट आये। यहाँ आने बाद इन्होंने पढ़ने और सेनाकी कवाइद सीखनेमें इतना परिश्रम किया कि इंग्लैंडके समाचार पत्र इनके लिये "अधिक बोझेसे दबा हुआ राज-कुमार" कहने लेगे। ऊपर लिखे विषयोंके सिवाय इन्होंने आईन पढ़नेमें और रसायन शास्त्रका अभ्यास करने पर विशेष ध्यान दिया। पढ़नेके साथ ही साथ सप्ताहमें तीनवार इन्हें सेनामें कवाइद सीखने भी जाना पड़ता था॥

जब आपका वय विवाह योग्य हुआ, अनेक राज कुमारियां आपसे विवाह करनेकी अभिलाषा करने लगीं परंतु इससे पूर्वही यह डेनमार्क की राजकुमारी एलेक्ज़ेंड्रा का चित्र देखकर उसपर मोहित हो चुकेथ इस लिये इन्होंने किसी और को पसंद न किया। सन् ६१ में जर्मनीकी यात्राके समय आपकी प्राण्प्यारीसे प्रथम बार भेंट हुई। वहांसे हालैंड जेकसलेम और कुस्तुनतुनियाकी यात्रा कर जब आप बेलजियम गये तो वहां फिर राजकुमारीसे भेंट हुई। इसी भेंटमें दोनोंने विवाह करना निश्चय किया। उस अवसरमें इनके पिता (श्रीमतीके पित) का देहान्त हो चुकाथा इस लिये कुछ कालतक यह बात गुप्त रक्खी गई किन्तु महारानीका ज्ञोंक छुड़ानेके लिये १० मार्च सन् १८६३ई०को विवाह होगया। इनकी प्रियपत्नीका जन्म १ दिसंबर सन् १८४४ई० का है। सन् ८८ई० में आपके विवाहको पूरे पचीस वर्ष होने पर रुपहरी विवाहका उत्सव किया गया। और ईश्वर कुपासे सन् १९१३ई० में सुनहरी विवाह होगा। विवाहके पश्चात् पार्लियामेंटने इनको ४० हज़ार पौंड अधिक और इनकी पत्नीको १० हजार पौंड वार्षिक देनेका उहराव किया॥

सन्६४ ई० में आपके मथम पुत्र परलोक वासी ड्यूक आफ् क्लारेंस ( प्रिंस एलवर्ट विकटर ) का और दूसरे ही वर्ष ड्यूक आफ यार्क ( प्रिंस ज्यार्ज ) का जन्म हुआ इनके सिवाय आपके जितने पुत्र और पुत्रियां हुई उनके नाम वंश वृक्षमें लिखे गये हैं ॥

श्रीमान्के बड़े पुत्र ड्यूक आफ क्लारेंसकी मृत्युसे नो क्षोक हुआ उसका वंर्णन महारानीके चरित्रके अध्याय ४५ में किया गया है। और अध्याय ४७ में आपके दितीय पुत्र ड्यूक आफ यार्क (वर्तमान प्रिंस आफ वेल्स) के विवाह संतितका वर्णन है।

#### अध्याय २.

# सालीसे विवाह करनेका विल और एमेरिकाकी यात्रा।

५ फरवरी सन् १८६७ ई० को श्रीमान् पार्लियामेंटकी लार्ड सभामें भरती हुए। इन्होंने लिबरल और कंसवेंटिव दलोंके परस्पर झगड़ोंमें पड़ना उचित न समझकर कभी राज्यप्रवंधके कामोंमें सम्मति न दी। और जिस समय जिस दलका मंत्रि मंडल होता उससे उदासीन रहना और उसके विरुद्ध पक्षके साथ मेल रखना यही अपने भविष्यत्के शासनके लिय उपयोगी समझा किन्तु स्वर्गवासी मिस्टर ग्लैडस्टन पर इनकी बहुतही पूज्य बुद्धि थी। प्रायः उनके मकानपर जाकर उनसे मिला करते थे।

यूरोपियंन लोगोंमें अपने ही बुटुंबकी कन्यासे विवाह करलेनेकी चालतो है परंतु ईसाई धर्मके अनुसार सालीसे विवाह होना दूषित समझा जाता है। इस चालको तोड़कर सालीको विवाहनेकी स्वतंत्रता मिलनेके लिये इंग्लैंडकी प्रजामें आन्दोलन हुआ इसका परिणाम यह हुआ कि इस विषयका एक विल पार्लियामेंटकी लार्ड सभामें उपस्थित किया गया । उस समय आपने अपने सदाके नियमका भंगकर इस बिलके अनुकूल सम्मतिदी ॥

विवाहके पांच वर्ष बाद आप सपतीक आयर्लैंड गये। वहांकी प्रजाका प्रेम और विश्वास संपादन करनेके लिये आपने डबलिनके मुहल्लोंमें फिरते समय अपने साथ शरीर रक्षक न रक्खे और दंपित अकेलेही इधर उधर घूमते रहे किन्तु आयर्लैंडकी प्रजाने इंग्लैंडके साथका द्वेष भाव छोड़कर इनके लिये बहुत राजभिक्त दिखाई और इनका बढ़ा सम्मान किया॥

## ( ३०४ ) महारानी विक्टोरियांका चरित्र ।

कीमियाके संयाममें केनाडाने एक पैदल रेजिमेंट भरतीकर इंग्लैंडकी सहायताके लिये भेजी थी। इस सेवाके बदले वहां वाले चाहते थे कि एक बार महारानी एमेरिका जाकर उन लोगोंके देशको सम्मानित करें । दूर देशकी यात्रा और मार्गके कष्टका विचारकर जब श्रीमतीने जानेका निषेध किया तो वे लोग पार्थी हुए कि हमारे देशका शासन करने के लिये श्रीमतीका कोई पुत्र गवर्नर जनरल नियत किया जावै । यह वातभी अस्वीकृत हुई और उनका संतोष करने के लिये युवराज का भेजना निश्चय हुआ । इन्होंने वहां जाकर सेंट लोरेंस नदी का पुळ अपने हाथसे खोला और ओटावाकी पालियामेंट का भवन बनाने के लिये नींवका पत्थर डाला । केनाडामें इनका आशास अधिक सत्कार हुआ । यह यात्रा सन् ६० ई० में हुई थी । इनके सत्कार का अनुमान सेंट जानके पादरी की मेमके एक पत्रसे होताहै जो उसने लेडी हार्ड विक को लिखाथा। उस पत्रका आज्ञाय यह था कि— " यदि न्यूफींड लैंडकी तरह सबही उपनिवेशों में इनका सत्कार होगा तो इस दौरे से देशको बहुत कुछ राजनैतिक लाभ होगा । इनके दर्भन से सब ही स्त्री पुरुषों के हृदयमें बहुत आनन्द हुआहै। यहां ऐसा कोई मनुष्य नहींहै जो राजकुमार के वियोग पर आंसू न बहाताहो । गवार मछुए उनको देख२कर हर्षसे विह्वल होगयेहैं।वे पुकार२कर यही कहतेहैं कि ईश्वर राजकुमारके मुख कमलको सदा प्रफुछित रक्खे " जैसा सत्कार न्यूफींड छैंडमें हुआ वैसाही सर्वत्र हुआ और एमेरिकाके संयुक्त राज्योंके भेसींडेंट मिस्टर बुकेनके अनुरोधसे२ ४जूलाई सन् १८६०ई०को आप वहांकीराजधा-नी वाज़िंगरून गये।वहांके नाचोंमें यह बडे२रईसों और मछुओंकी स्त्रियोंके साथ नाचे। जिन दिनों यह वाशिंगर्नमें प्रेसीडेंटके यहां मेहमानथे उस नगरमें एक भयकर खेळ होता था।इसखेळमें एक नट नाइगरानदी के आरपार रस्सा बांधकर पैरोंमें बांस बांघ उनके सहारेसे चलकर नदीके दूसरे किनारे पर चला जाताथा।श्रीमान्ने इस भयंकर खेलसे किसीदिन उसके पाणजानेकी संभावना समझकर उसे इसकार्य से रोका परंतु उसने इनकी सम्मति न मानी और कहाकि यदि आप मेरी पीठ पर चढ़जावें तो मैं आपको भी ले जासकताई । एमेरिकाक प्रेसीडेंटने इनकी यात्रीके विषयमें महारानीको जो पत्र लिखा उसमें लिखाया कि ' राजकुमारने हम सब लोगोंके मनको जीत लियाहै "। फिलेडेल्फिया और न्यूयार्क होकर जब आप इंग्लैंडको रवाना हुए तो मार्गमें इनके जहाज पर एक दुर्घटना हुई । इनके लंडन पहुंचने में विलंब देखकर महारानी और प्रजा घवडाउठी। और

इनको ढूंढनेके लिये लंडनसे कई एक नहान्भेनेगये । दुर्घटनासे मार्गमें दिन अधिक लगे इसकारण नहान्मेंका भोजन चुकगया और कुछदिन तक आपको सूखी रोटीपर निर्वाह करनापड़ा । कष्ट टठानेके बाद नव यह इंग्लैंड पहुंचे तब वहां बहुत उत्सव कियागया ॥

इस यात्रासे आपने बहुत अनुभव प्राप्त किया । न्यूके सलके ढ्यूकने इस यात्राके विषयमें कहा था कि—" केनाडाकी यात्रासे राजकुमारको बहुत लाभ हुआहे । इनका मन और विचार नये सांचेमें ढल गये हैं । इन्होंने इस अनुभवकी पाठशालासे अपने स्वभावमें जो परिवर्तन किया है वह माता पिताके लिये सुखद है और इसीसे इनको भविष्यत्के कर्तव्य सूझने लगे हैं । यद्यपि एमेरिका आनेमें दो राज्योंके बीच कोई नवीन प्रकारकी संथि नहीं हुई है परंतु इनका आगमन और सत्कारही इंग्लैंड और एमेरिकाकी दोनों जातोंमें विना लिखा हुआ संथिपत्र है जो मित्रताको सुचित करता है "॥

#### अध्याय ३.

#### श्रीमान्की वीमारी और भारतकी यात्रा।

सन् १८७१ ई० में श्रीमान्को भयंकर ज्वर पीडा हुई। रोग इतना वढ़ गया कि आपके जीनेकी आज्ञा न रही। और ब्रिटिस राज्यमें उस समय ऐसा कोई नगर न रहा जिसमें आपकी आरोग्यताके लिये ईश्वरसे प्रार्थना नकी गई हो। जब आपके आरोग्य होनेकी ख़बर प्रकाञ्जित हुई देज्ञ भरमें आनन्द छागया। प्रज्ञाने अंतःकरणसे महारानीको इस हर्षकी बधाई दी। इस विषयमें श्रीमतीके चरित्रके अध्याय४३में लिखा गया है। बीमारीसे आरोग्य होने पर जब आपको प्रज्ञाका असीम प्रेम विदित हुआ तब आपने अधिक प्रज्ञापियता यह-णकी और उसी दिनसे आपके चित्तपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि कभी किसीको , आपके विरुद्ध लिखने वा कहनेका अवसर न आनेदिया और उन्नीसवीं ज्ञान-ब्दिका आप एक नमूना समझे जाने लगे।

श्रीमान्की भारतयात्राके संवादका कुछ अंश श्रीमतीके शासनकी मुख्य घटनाओं में अध्याय ३८ में प्रकाशित हुआ है । आप ११ अक्टूबर सन्द १८७५ई० की छंडनसे बिदा होकर पैरिस, एथन्स, इटाछी होते हुए ३० नवंबर को बंबई आये । भारत वर्षके मुख्य २ नगरोंमें आपने भ्रमण किया और अनेक राजाओंकी राजधानियोंमें जाकर उनसे भेट की । आपके स्वागतमें आगरेमें

#### (३०६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

एक बृहत् द्वीर हुआ । इसमें देश भरके राजा महाराजा इकट्टे हुए । आगरेका ताजमहल देखनेके लिये जिस समय आप पधारे एक युरोपियनने एक भारत वामीको धक्केदेकर निकाल दिया। इस घटनाको देखकर श्रीमानको उस यरोपियन कर्मचारी पर कोध आया और आपने उसे निकट बुलाकर कुछ डांटा । भारत वर्षकी प्रजासे प्रेम बढानेके लिये दो भारतवासी रईसोंको जिनमें एक जोधपुर नरेशके चाचा महाराजा सर प्रतापसिंहजीहैं, अपना एडीकैंप (शरीररक्षक) नियत किया । श्रीमान्के स्मारक में वंबईकी गोदी, आगरेमें एक वाजार, चनाव नदीका पुल, बनारसमें अस्पताल और अनेक नगरों में भिन्न २ प्रकारके मकान षनाये गये । लखनऊकी म्यनिसिपेलिटीने आपको दश हजार रुपयेक मृत्यका एक ताज भेंट किया । काश्मीर नरेशने पांच हजार पोंड दिये । इनको भारत वर्षके राजाओंकी ओरसे भेंटमें जो सामान मिला उसका अनुमान इससे हो सकता है कि, उस वर्ष इस कार्यके लिये सब राजाओंने मिलकर २॥ लाख पींडका माल विलायतसे मंगवाया था । जिस समय आप विलायत गये इन्होंने भारत वर्षसे जो २ सामान मिलाथा उसकी एक छोटीसी पदर्शिनी कर इंग्लैं-हकी भजाको दिखलाया। लेखा लगानेसे विदित हुआ है कि, देशी राजाओंकी ओरसे पांच लाख पौंडका माल आपकी भेंट हुआ । यात्राके समय आपने जय-पुर और मैसूरमें शिकार खेळी। जयपुरके जेलका निरीक्षण करते समय एक कैदीने आपसे कहा कि, मैंने अवतक तरेसठ मनुष्योंका वध किया है ॥

भारतवर्षकी प्रजा और देशी राजाओंने आपका जैसा सत्कार किया था वैसा ही आपने उस समयके वाइसराय लार्ड नार्थ बूक को एक पत्र लिखकर स्वीकार किया। उस पत्रमें लिखाथा कि, "महारानीका प्रतिनिधि बनकर मैंने एक विचित्र देशको देखा। श्रीमतीकी प्रजासे गाढ़ा संबंध और प्रेम संपादन करने तथा इस अद्भुत देशको देखनेको मेरी बहुत कालसे इच्छा थी। मेरी आशा विचारसे अधिक फलवती हुई। मैंने जो कुछ यहां देखा वा सुना है उसे अपने चित्तपर दृढतासे अंकित कर मैं यहांसे लौटताहूं। मैंने जो यहां अनुभव पाप्त किया है वह आग बहुत उपयोगी होगा। देशी राजा और प्रजाका अत्यंत सत्कार पाकर मुझे परम संतोष हुआ है। यह उनकी राजभक्तिका सच्चा चिह्न है। ब्रिटिश शासनेक लाभेंकि विषयमें भारतकी करोड़ों प्रजाका जैसे २ अधिक विश्वास होगा वे जानते जायेंगे कि अंगरेज़ लोग भारत की वास्तवमें उन्नित चाहते हैं। भारत वर्षकी देशी सेना देखकर मुझे हर्ष हुआ है। यह सेना हमारे लिये गर्वका स्थल है। सिविल सर्विसवालोंके विषयमें मेरे अच्छे विचारहैं।

ये लोग अपने कर्तव्यका खूव पालन करते हैं। और इनसे प्रजाकी उन्नित होने-के साथ ही संतोष वढ़ता जाता है। आपने अन्य कर्मचारियों सहित मेरी जो सेवा की है उसे में सदा स्मरण रक्खूंगा। " कलकत्तेसे विदा होते समय आपने भारतवर्षकी सेनाके लिये कहा कि—"मुझे इस वातका गर्व करना चाहिये कि, भारतकी देशी सेना दृढ, साहसी और योग्य है "।

श्रीमान् सत्रह सप्ताहकी यात्राके पश्चात् १३ मार्चको वंबईसे विदा होकर कुशलपूर्वक लंडन पहुंच गये ॥

#### अध्याय ४.

## यहूदियोंपर दया और गुप्त यात्रा।

यूरोपके अन्य राज्योंकी तरह इंग्लैंड भी महारानीके राज्यारंभके कुछ कालपर्यत यहूदियोंसे द्वेष रखता था । ईसाइयोंका यहूदियोंसे धर्मद्वेष है । इसी कारण उस समय इंग्लैंडमें उन्हें बड़े २ पद नहीं दिये जाते थे। श्रीम-तीने इस प्रथाको उठाकर दोनोंको समान कर दिया । श्रीमान्तेभी इस विष-यमें माताका अनुकरण किया। और नगरके बड़े २ धनाढच यहूदियोंके यहां निमंत्रण पानेपर विवाहके समय पधारकर अनेक बार इस सहानुभूतिका परिचय दिया। और जब २ दोनों दलोंमें देष बढ़ता देखा तबही निर्वल यहूदि-योंके साथ सहानुभूति कर निपटारा करवाया॥

भूमंडलमें ऐसा कोई भी देश नहीं है नहां आपके दो चार मित्र विद्यमान न हों। यात्राके समय नवीन मित्रोंको ढूंढना भी आपका एक उद्देश्य रहता है। आप फरांसीसी जर्मन और इटालीकी भाषा खूब बोल सकते हैं और इसी भाषा भी जानते हैं। इनका फ्रांसकी राजधानी पैरिस पर अधिक प्रेमहै। जबर अवसर पाते हैं वहां अवश्य जाया करते हैं। सन् १९०० ई० की महापद- शिनीमें आपने पैरिस जाना निश्चय कर लिया था परंतु ट्रांसवालके युद्धसे फरांसीसियोंका अंगरेज़ों पर उनदिनोंमें कोध भड़क रहा था और वे लोग श्रीमती और युवराजके चित्रोंका अपमान कर अपना ओछापन वतला रहे थे इस लिये फ्रांसके प्रेसीडेंट मिस्टर लोबेने आपको पत्र लिखकर ऐसे समयमें पैरिस आनेसे रोकनेक साथही लिखा कि "यद्यि फ्रांसकी गव-नेमंट आपकी रक्षाका अच्छा मबंध कर सकती है परंतु इस अवसर पर आपको आना उचित नहीं है।" बस इस पत्रको पाकर आपने इस यात्राको

### (३०८) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

बंद कर दिया । इनका पैरिससे अधिक प्रेम देखकर फ्रांसकी गवर्नमेंट्रने इनके लिये एक अलगही सेलून (रेलकी गाड़ी) बनवाई है जिसमें सात हज़ार पोंड व्यय हुआ है ॥

फ्रांस और जर्मनीका लोमहर्षण संग्राम समाप्त होनेक बाद इनकी यह इच्छा हुई कि वहां जाकर समर्भूमिका अवलोकन करें। इस युद्धमें फ्रांसीसियोंकी हार हुई थी इसलिये प्रकाइय रूपपर जाने में उनलोगोंके जीव दुखनेकी संभावना थी और इनका फ्रांसपर इतना बढ़कर प्रेम था कि, यह उनको दुःखी करना नहीं चाहते थे इसलिये इन्होंने वेष बदलकर सन् ७० ई० में सीडेन का मैदान देखा। रणभूमिको देखकर आप लौटे तो मार्गमें इनके पासका खर्च चुकगया। यद्यपि तार देकर यह इंग्लैंडसे रूपया मँगवा सकते थे परंतु इन्होंने सोचा कि, तारसे हमारा भेद खल जायगा इसिलये होटलवालको घड़ी वेंचकर उस द्रव्यसे यह लंडन पहुँचे। उपर आपकी वीमारीका जो उल्लेख है वह इसी यात्रासे लौटने पर हुई थी। इस वीमारीमें इनकी प्रियपत्नीने वहुत कुछ सेवा सुश्रूषा की॥

### अध्याय ५.

# श्रीमान्पर प्राणसंकट और न्यायालयमें साक्षी।

यूरोपमें राज्यका चाँहे जैसा उत्तम प्रबंध हो किन्तु वहांकी प्रजा भारतकी तरह राजाको ईश्वरका अवतार माननेवाळी नहीं है। वहांके ळोग बड़े बुद्धिमान् होनेपर भी थोड़ीसी बातमें आत्मघात करने और मनुष्यवध करनेसे नहीं हिचकतेहें। उनळोगोंमें असहिष्णुता इतनी बढ़कर है कि, राजाके प्राण ळेनेपर भी वे ळोग उताक होतेहें। प्रचळित राजनियमोंसे अपसन्न होकर वे न माळूम क्या २ कर डाळतेहैं। इन राजद्रोहियोंके दळ भिन्न २ राज्योंमें भिन्न २ नामसे प्रसिद्धहै। श्रीमान्पर भी अब तक दोतीन बार आक्रमण होचुकेहें। पिछळी बार सन् १९०० ई० में बेळिजयम की ओर जाते समय आपपर सिपेडों नामक मनुष्यने गोळी चळाई थी। ईश्वरकृपासे गोळीका निज्ञाना चूक गया और अपराधी पकड़ा गया ॥

सन् ७६ ई॰ में भारत से लौटने बाद इंग्लैंड के मद्य बनानेवाले एक बड़े कार्यालयकी ब्यूबिलीका उत्सव था। वह कार्यालय श्रीमान्के पिताकी प्रेरणासे स्थापित हुआ था इस लिये इन्होंने उसके प्रवंधकोंकी पार्थनापर इस उत्सवका अध्यक्ष बनना स्वीकार किया। यह बात इंग्लैंडकी उस प्रजाको जो मद्यपान करना बुरीसमझताहे अनुचित जानपड़ी। वहांकी दो सो मद्यपान निवारिणी सभाओंने श्रीमानसे विनय किया कि "मद्य देशकी बहुत हानि कर रहींह, किसी प्रकारसे इसका प्रचार कम करना चाहिये परंतु आपके अध्यक्ष बननेसे मद्यको उत्तेजना मिल्टेगी इसलिये आप यदि इस पदको स्वीकार न करें तो देशका कल्याणहोगा।" उनकी अजियोंके उत्तरमें आपने कहाकि "में मद्यको उत्तेजना देनेके अभिप्रायसे इसकार्य में संयुक्त नहीं हुआहूं किन्तु यह कार्यालय मेरे पिताका स्थापित किया हुआहे इसलिये उसकी सहायता करना मेरा कर्तव्यहै ?"॥

सन् १८९० ई॰ में आपको एक बार न्यायालयेंमें साझीदेनेके लिये जाना-पड़ा। इस अभियोगमें वादा श्रीमान्के मित्र सर विलियम गार्डन कर्चगथे।इनपर एक खेलमें ट्राइनवी काफ्टमें पांच मनुष्योंने जाल करनेका अभिशाप लगाया था। साझीके समय श्रीमान्को लार्ड चीफजस्टिसके पास बैठनेके लिये कुर्सी मिली। इाईकोर्टमें टसादिन दर्शकोंकी इतनी भीड़ थी कि पैर रखनेको जगह नहीं मिलती थी। आपसे ज्यूररने पूंछा कि "क्या आपने वादीको कभी जाल करते हुए देखा है?" श्रीमान् इँसकर बोले:—"वादी मेरा मित्र है। एक मित्र दूसरे मित्रका जाल कभी नहीं देखसकता है। वह मित्रही क्या जो मित्रके कामोंमें दोष देखे।" तब ज्यूररने दूसरा प्रश्न किया" आपकी दृष्टिमें वादी अपराधी है वा नहीं?" इसके उत्तरमें आपने कहा कि" अधिक लोगोंकी सम्मतिमें वादी अपराधी है इसलिय उसे दोषीमाने विना छुटकारा न होगा" वस इस साक्षीपर न्यायालयने प्रतिवादि योंके लाभमें फैसला करदिया॥

### अध्याय ६. राजप्रबंधमें रुचि ।

सन् ९३ ई० में पियपुत्रके वियोगका दुःख भुलानेके लिये गवर्नमेंटने इनको एक कमीशनका सभासद नियत किया। इंग्लैंडमें मकानोंका किराया बहुत बढ़ा चढ़ाहै। इसकारण वहांके दीन लोग बहुत कष्ट पाते हैं। यह कमीशन उनको सस्ते भाड़ेपर मकान बनादेनेक विचारके लिये नियत हुआथा। इसका कोईभी अधिवेशन ऐसा न गया जिसमें आप उपस्थित न हुएहों।

### ( ३१० ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र ।

केवल इतनाही वयों वरन आप दीन लोगों की सची स्थिति जानकर कमीशनमें पेश करनेके लिये रात्रिके समय वेष वदल कर घूमते थे। इसीके लगभग लंडनमें एक प्रदर्शिनी खोलीगई थी। लोगों ने उसके लिये इतनी उदासीनता प्रहणकी कि अंतमें उसकी सफलतामें संदेह होगया। ऐसे समयमें आपने उसका बहुतसा माल खरीद कर लोगोंको उनेजित किया। परिणाम यह हुआ कि प्रदर्शिनी गिरते २ संभलगई। लंडनमें इम्पीरियल इन्स्टीटचूट नामक विशाल भवन जो भारत के द्रव्यसे बना है उसके संस्थापक भी आपहींहें। इसके विषयमें श्रीमतींके चरित्रके अध्याय ४३ में लिखागया है॥

अफुगानिस्तानकी सीमापर जिस समय रूससे भारत गवर्नमेंटके प्रथमवार मुठभेड़ होनेका अवसर आया और दोनों ओरसे युद्धकी तैयारियां होने लगी थीं पल २ में भयानक संग्राम होनेका भय किया जाने लगा था । इसयद्धका परिणाम भारतवर्षके लिये बहुतही बुरा था। उससमय माताकी आज्ञा और प्रजाकी प्रार्थनासे आप अपनी पत्नी सहित रूसकी राजधानी सेंट पीटर्सवर्ग दौडे गये और वहां जाकर आपने रूसके सम्राटको और आपकी पत्नीने साम्राज्ञी (अपनी बहन ) को दवाकर बखेड़ा न बढने दिया । दूसरी घटना जिसमें श्रीमान्के प्रभावसे दो देशोंमें युद्ध होते २ बच गया एमेरिकाकी है । कुछ वर्ष पूर्व एमेरिकाके प्रजातंत्र राज्य और अंगरेजोंके विटिश ग्वायना नामक प्रदेश की सीमापर द्वेषारिन भडककर युद्ध होनेका समय आ पहुंचा था। और एमे-रिकाके संयुक्त राज्यकी यह इच्छा थी कि किसी यूरोपियन राज्यको एमेरिकाके छोटेसे छोटे राज्यपर भी चढ़ाई न करने दिया जावै । ऐसे अवसरपर घोर संग्राम होनेकी सम्भावना थी परंतु आपने न्यूयार्कके एक समाचारपत्रको एक तार भेजकर उसे प्रकाशित करवादिया । उस तारको पढ़कर एमेरिकाकी प्रजा ठंढी पड गई और उस समय इनकी एमेरिकाकी यात्राने बहुत काम दिया क्योंकि तबहीसे वहां वालोंकी इनपर पूज्यबुद्धि बहुत है ॥

इनको अपने पिताकी तरह आखेट और घुड़दौड़में बड़ा अनुराग है। पंद्रह वर्षकी उमर में यह राजकुटुम्बके लोगोंमें बढ़कर शिकारी गिने जाते थे। और घुड़दौड़में तो इनका इतना मेम है कि जिसका कुछ ठिकाना नहीं। इनके घोड़े घुड़दौड़की शर्तोमें अबतक अनेक बार प्याले जीत चुके हैं। इनको घोड़ेकी परीक्षाका अच्छा अभ्यास है और उनकी नसल सुधारनेपर यह अधिक -यान देते हैं। पशु और पक्षिके पालनकी भी आपको रुचि अधिक है। सेडिर्ग् हाममें इनका जानवर खाना है। इनके पश्वालयकी गौवें कईवार इंग्लैंडकी पदिशानियोंमें पारितोषिक पानुकी हैं॥

#### अच्याय ७.

# श्रीमान्के गुण और स्वभाव ।

#### फुटकर वातें।

इनको शारीिरक परिश्रमके सबही खेलींपर अनुराग है । सभाओंमें ज्या-ख्यान देनेका इन्होंने अच्छा अभ्यास कर लिया है। में सम्बन्धी कामोंके लिये जब कभी भोज वा सभा हो यह अपने हज़ार आवश्यक काम छोड़कर उसमें उपस्थित होते हैं और ऐसी जगह जानेमें कभी अपने सुख दु:खका विचार नहीं करते हैं। मित्रोंके साथ इनका बर्जाव बड़ा स्वच्छ है और छोटेसे लेकर बढ़े दर्जेतक सबही तरहके इनके मित्र हैं। सैकड़ों क्या हज़ारोंही दीनोंको इनकी दानशीलताका परिचय है। जिस विषयमें इनकी सम्मतिका मित्रकी सम्मतिसे मेल नहीं होता है वहां मित्रोंपर दबाव डालना इन्हें पसंद नहीं है। विवादके समय यह सदा अपनीही सम्मतिपर दढ़ रहकर उसपर अच्छीतरह बहसकरते हैं। अनेक वर्ष बीतजानेपर भी इनके बिचारोंका परिवर्तन नहीं होताहै। इन्होंने पूर्वके देशों की यात्रा बहुत की है। यह अनेक कमीशनों के अध्यक्ष बनचुके हैं इसलिये इन को प्रजाकी स्थिति विदित करनेका बहुत काम पड़ा है। बढ़े पुत्रकी मृत्युके सिवाय इनको औरभी बहुत आपदायें सहनी पड़ीं हैं। और सिंहासनपर विरा-जनेके अनन्तर इन्होंने जो व्याख्यान दिया उसमें इनका अनुभव टपकता है।

श्रीमतीके पितकी मृत्युके बाद उनकी ओरसे पायः सर्वसाधारण उत्सवोंमें यही प्रतिनिधि वनकर जाया करते थे। छेवी द्वीरों और अन्य उत्सवोंपर अनेकवार यह महारानीके बद्छे उपस्थिति हुआ करते थे। और इस कार्यमें इन्हें नाना अवसरोंपर अनेकवार व्याख्यान भी देने पड़े थे। फ्रीमेसन नामक गुप्तं धर्मके यह इंग्लैंडमें ग्रैंडमास्टर (मुखिया) हैं। यह पद इन्हें लार्ड रिपन के भारतमें आनेवाद सन् १८७५ ई०में मिला था। इन्हें नाटक देखनेका बहुत अनुराग है और इस लिये नाटकों और अजायबघरोंको इनके द्वारा बहुत उत्ते-जना मिलतीरही है। यह गायन और फ्रेंशनके बड़े अनुरागी हैं। इसकारण

#### (३१२) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

लंडनका रायल म्यूजि़क कालेज इनकी ओरसे बहुत सहायता पाचुका है। इनके फ़ेशनके अनुरागसे इंग्लैंडके दूकानदारोंको बहुत लाभ पहुँचता है और इनकी प्रियपती जिन नवीन २ प्रकारके वस्त्रों और आभूषणोंको बनवाती हैं उनकी स्त्रियोंमें नक़ल अधिक होती है॥

यह काम करने में बड़े दृढ़ और सादे हैं। ब्रिटिश म्य्ज़ियम (अजाइबघर) के यह ट्रस्टी थे इसिलिये यह उसका काम काज देखने नित्य जाते और राजसी सत्कार सम्मानकी अपेक्षा न कर निरंतर उसका प्रवन्य करते और जवतक काम समाप्त न होता वहांसे नहीं हटते थे इनको सरकारी पढ़को (तमगों) की प्रतिष्ठाका बहुत विचार रहता है। एक दिन एक नाचमें एक षोडशी युवती अपनी छातीपर कुछ चमकीला आभूषण पहनकर आई। नाचते २ श्रीमान की उसपर दृष्टि जापड़ी। आपने उससे पूंछा कि "यह तमगा किसकाहै।" वह रमणी उरते २ बोली—" लाई—का है। उनकी मुझपर बड़ी प्रीति है इस लिये वह मुझे देदिया करते हैं "। आपने उससे कहा कि—" आप इसे खोलकर मुझे देदें। में लाई—से कहूंगा कि यह केवल सोनका दुकड़ा और हीरे का आ-भूषण ही नहीं है जो सुंदरियों की शोभामें काम आवै"॥

जिनदिनोंमें आप विश्वविद्यालयमें पढ़ते थे, किसी मित्रके साथ आप केिम्नज नगरमें वायुसेवनके लिये निकले। अकस्मात् मेह बरसने लगा। इन्होंने
फल बेंचने वाली एक बुढ़ियासे छाता उधार भांगा। उसने इनको न पहचानकर कहा कि तुम चाहो तो मैं अपना पुराना छाता तुम्हे देसकती हूं परंतु
मैं अपना नया छाता तुमतो क्या बरन राजकुमार ( भिंन्सआफ वेल्स ) तकको
नहीं दूंगी। " दूसरे दिन बुढिया अपना टूटा छाता पीछापाकरभों चकसी रहगई
क्यों कि उसपर जो फीता लगा था उसमें 'युवराजकी सलाम' लिखा हुआ था।

श्रीमान्की एमेरिका, भारत और फ्रान्सयात्राका वर्णन पहले हुआहे । यूरो पके वर्तमान राजपुरुषोंमें इनके समान यात्राके प्रेमी और नहीं हैं । यद्यपि जर्मनीके सम्राट् और रूसके ज़ारने भी बहुत समय यात्रामें विताया है परंतु इनकी यात्रानें अनेक जाति और धर्मके लोगोंमें परस्पर एकताका वीज बोया है इन्होंने उन्नीस वर्षकी उमरसे यात्रा करना आरम्भ किया था ॥

यूरोप और एमेरिका आदि सभ्य देशोंमें इनके समान प्राणका बीमा कराने वाला दूसरा नहीं है। न्यूयार्ककी एक बीमा कम्पनीका कथन है कि जिस दिन यह न होगे सभ्य देशोंकी समस्त बीमा कम्पनियोंको इनके उत्तराधिकारीको १ करोड़ पोंड देना पड़ैगा। यह संख्या कुछ वर्ष पहले की है। अब बहुत

वदृगया । आश्चर्यकी वात यह है कि अनुमान २० लाख पोंडसे भी अधिक द्रव्य इन्हें ऐसे लोगोंकी ओरसे विरासतमें मिला है जिनका नाम धाम इनकी अब तक अविदित है । इनकी प्रजापियताका यह अच्छा टदाहरण है ॥

इनको अतिथि सेवा बढ़ी प्रिय है। जो व्यक्ति इनसे मिलने जाता है वह प्रसन्न होकर लोटता है। उसके सत्कारमें दम्पति अपना काम काज छोड़कर लगे रहते हैं और सब प्रकारके प्रयत्नसे उसे प्रसन्न करते हैं। इनको खेती विद्या पर बड़ा अनुराग है। सिंड्रिग्हाममें ६०० एकड़ भूमिपर यह खेती करवाते थे और कभी २ किसानोंकेसे बस्न पहनकर उसे देखने जाया करते थे॥

वन पांच वर्षके थे आपने एक दिन एक कनरपर गीली मिटी डालदी । यह वात माताके पास पहुँचतेही उन्होंने फटकारा । दूसरे दिन आपने उस कनरके पास जाकर कहा कि—"मिस्टर वर्नार्ड ( वह इसी व्यक्तिकी कनर थी ) मुझसे हाथ मिलाओ और क्षमाकरो । माता कहती है कि तू बड़ा गधा है "॥

एक दिन आप इंग्लेंडके कुचर लार्ड राय्सचाइल्डसे बातें करते २ बोले कि आप लोगोंकी स्थित मुझसे अच्छी है । यदि में लोगोंको ईंसता हुआ न देखपट्टं तो तुरंत समाचारपत्र पुकारने लंगेंगे कि युवराज दुःखित है, थकगया है और जो लोग मुझे हँसता देखें तो कहेंगे कि युवराज प्रसन्न है। इसका स्वास्थ्य अच्छा है। में किसी तरहके वस्त्र पहनूं उसकी भी पेपरोंमें रिपोर्ट प्रकाशित होगी। प्रयोजन यह कि मेरी हालचाल, मेरा किसीसे संभाषण, सलाम और बातचीतपर समाचार पत्र आँखें गाड़े रहते हैं। यहवात मुझे अच्छीं नहीं लगती है इसलिये में साधारणस्थितिको पसंद करताई॥

सन् १८९६ ई० में ओक्सकी घुडदौडमें इनका घोड़ा दूसरे नंबरपर था। इसके लिये इन्होंने बहुतेरी क्रातींमें प्रथम नंबर पायाहै। केवल दो बारकी क्रातींमें इन्होंने ६४ हजारणेंड कीतेथे॥

इंग्लेंडिके राज्यमें अनतक जितने पिंस आफ वेल्स हुए हैं उन सनकी अपेक्षा इन्होंने इस पदका अधिक उपभोग किया है। राज्य पातेही इन्होंने अपना स्वभाव वदला है। जिन इष्ट मित्रोंके साथ दिन रात उठन नैठन रहतीथी अन वे आवश्य-कता विना नहीं आने जाने पाते हैं। और जो नुलायेजाते हैं उनसे नातचीत भी राजसी ढंगकी होती है। लार्ड वेरेसफोर्ड आपसे मिलने गयेथे उनका वैसाही श्रीमान ने सत्कार किया जैसा एक नरेज़ अपने प्रतिष्ठित सेवकका करता है। कहनेकी अपेक्षा करदिखाना इन्हें आधिक पसंद है। इंग्लैंडिक "मैन्चेस्टर गार्डियन" ने

२१ मार्च सन् १९०१ ई० को लिखाँहै कि श्रीमान्ने एक मित्रसे कहाकि "आप जानते हैं कि मैं व्यावहारिक मनुष्य हूं और कामसेही अपना मतलव रखता हूं "। आप इसबातको सत्यभी कररहे हैं । ट्रांसवाल युद्धके विषयमें मंत्रिमंडलके भरोसे न रहकर लार्ड किचनरसे लंबी २ रिपोर्ट मँगाना और उनपर विचार करना इसबातका उदाहरण है ॥

#### अध्याय ८.

# श्रीमान्के अधिकार और शक्ति।

लंडनके 'सेंट जेम्स गेजेट' में मिस्टरमी नामक एक व्यक्तिने बहुत ही चित्ताकर्षक लेख प्रकाशित किया था। उसमें लिखा है कि-"इंग्लैंडका राज्य उस प्रकारका है जिसमें प्रजा और राजाका समान अधिकार है। यह वात केवल कहने सननेकी नहीं है किन्तु वास्तवमें इसमें प्रजातंत्रका प्रयोग है । एकसौ धीस वर्ष पहले इंग्लैंडकी कामन्स सभामें एक प्रस्ताव हुआ था। उसका आज्ञय यह था कि "राजाका अधिकार बढ्गया और दिन २ बढ्ता जाता है। इसे कम करना चाहिय।" यह उस समयकी बात है जब यहां एक पागल राजाका राज्यथा और वह साम्राज्यको नष्ट कररहाथा । सप्तम एडवर्डकी शक्ति घटाने की कामन्स सभाको सत्ता नहीं है क्योंकि यह बात राजाकी शक्ति घटनेपर निर्भर नहीं है जैसी कि उसकीं बुद्धिपर है। संसारमें यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि ब्रिटिश साम्राज्य एकही विचारपर चलरहा है। वह विचार प्रजातंत्र है। इस आश्चर्यदायिनी वस्तुको किसीने देखा वा सुना नहीं है क्यों कि वास्तवमें यह कोई पदार्थ ही नहीं है ! यदि सप्तम एडवर्ड प्रधान अमात्यसे इस प्रजातंत्रके लेखोंकी नकल मागें तो वह नहीं देसकता है क्योंकि सैकडों वर्ष से ब्रिटिश लोगोंके चित्तमें ये विचार भरे रहनेके अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। इसमें ब्रिटिश विचार, ब्रिटिशं अनु-भव, आवश्यकता और योग्यताका समावेश है। यंदि कोई देवता अपनी अपूर्व शक्तिसे तीस पीढ़ीमें योग्य अंगरेजको तैयार करे तो उसका परिणाम यही विटिश प्रजातंत्र होगा । यही अद्भुत अवर्णनीय पदार्थ हमारा शासन करता है। राजा इसका एक भाग है जो भी और भागोंकी तरह वर्णन करनेकी अक्तिसे बाहर है। यह कहीं नहीं लिखा है कि राजा क्या २ कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। इस बातका आधार कामपर है और कार्यका निर्वाह ठीक हो रहा है । मंत्रिमंडल और पार्लियामेंटके मेंब-

रोंकी शक्तिकी सीमा है किन्तु राजाकी शक्ति असीम है। सप्तम एडवर्ड राज्य नियमोंका भंग किये विना राज्यको अस्त व्यस्त कर सकते हैं। यदि लार्ड सेल्वोर्न (जलसेना विभागके मंत्री) कलके पत्रोंमें पढें कि राजाने समस्त सैनिक जहाजोंको वेंच डाला तो डन्हें आश्चर्य होगा परंतु इस कार्यसे प्रजा तंत्रका भंग न होगा। वह हमारी समस्त जल सेनापर सर्वोच्च अधिकार रखते हैं और प्रत्येक जहाज और तोपको दे सकते हैं। वह चोहें तो समस्त जहाजोंको किसीकी भेंटकर सकते हैं और लार्ड रावर्ट्ससे लेकर साधारण सैनिक तकको तथा राज्यके सिविलियनको पद्च्युत कर सकते हैं। सेनाको नीक-रिसे अलग करना उनके अधिकारमें है। युद्धके समयमें राजा पूर्णिय-कारी है। वह राज्यके प्रत्येक शक्तिमान मनुष्यको सेनामें भरती होनेपर वाच्य कर सकता है। यह जनरलोंकी आज्ञाओंको लीट सकता है और समस्त जल तथा स्थल सेना पर उसका पूर्णिधकार है। वह चोह जिस देशसे युद्धकर सकता है और कैसी भी हानि क्यों न हो जब चाहे संधि करनेका उसे अधिकार है॥

आईनमें उसकी सबसे अधिक शक्ति है। उसके हाथसे कभी अनुचित कार्य होताही नहीं है। वह गिरजोंका स्वामी है और प्रधान पाद्रियोंको नियत कर-नेका उसे अधिकार है। आईनके अनुसार वह प्रत्येक न्यायालयमें उपस्थित है और वह चाहे जिस अपराधीको बंधमुक्त कर सकता है। वह पार्लियामेंटमें सदाही उपस्थित माना जाता है और दोनों सभाओंके पास किये हुए किसी विलको वह अस्वीकार कर सकता है। वह चाहे जिसको चाहे जैसी उपाधि दे सकता है। किसीको यह अधिकार नहीं है कि उसकी इच्छाके विरुद्ध उपाधि लेनसे नाहीं करे। वह जिसे मंत्री बनाना चाहे बनानेका उसे अधिकार है। राजा विना कोई भी आईन पूर्ण नहीं होता है। वह राज्य, धर्म, आईन और सेनाका मुखिया है। वही केवल शिशका सिका चला सकता है। वह चाहे जैसी संधिको तोड़ सकता है। किसी राजदूतको पदच्युत कर सकता है और विटिश राज दूतोंको यूरोपके किसी राजदूतको पदच्युत कर सकता है और

परंतु राजाकी शक्तिकी भी सीमा है। वह सैनिक धूमपोतोंको बेच सकताहै किन्तु प्रजाके द्रव्यसे पार्छियांमेंटकी आज्ञाविना एक पाई भी खर्च नहीं कर सकता है। वह किसी नवीन पदको निर्माणकर उसकी फीस नहीं नियतकर सकता है। वह अपराधीका अपराध क्षमा करसकता है परंतु किसीको दंडित

### (३१६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

नहीं करसकता । आईनके विरुद्ध ढिंढोरा फेरनेकी उसमें शक्ति नहीं है । यद्यिष वह प्रत्येक मनुष्यको शस्त्रग्रहण करनेकी आज्ञा देसकता है किन्तु किसी सिवि-लियनको राज्यसे निकालनेकी उसमें शक्ति नहीं है । उसमें मनुष्यका अपराधं क्षमा करनेकी शक्ति है परंतु न्यायालयसे दण्ड मिलनेसे ,पूर्व उसे नहीं छुड़ा सकता है । यद्यिप उसमें किसी जजका फैसला मुलतवी करनेकी शक्ति है किन्तु वह जजके काममें हस्ताक्षेप नहीं करसकताहै । रानी एलिज़ावेथकी तरह किसी मनुष्य को कामन्स सभासे निकाल नहीं सकता है । युद्धके समय राजाकी शक्ति अपरिमित है किन्तु शांतिमें वह एक इंच भी किसीकी भूमि नहीं छीन सकता है । राज्यभरमें वही एक व्यक्ति है जिसमें अपराधीको एकड़ने की शक्ति नहीं है । राजा कोई कार्य अनुचित नहीं करता है, वह सब आईन से मुक्तहै इसलिये उसपर कोई चार्ज नहीं लगाया जासकता है । यदि राजाने किसी मनुष्यको पकड़ा और वह निरपराधी प्रमाणित हुआ तो राजाके उपर उसे अकारण कैदकरनेकी नालिश नहीं होसकतीहै । वस इसीलिये राजा किसीको पकड़ नहीं सकता है ॥

राजाकी अनंत शक्ति हमपर प्रभाव नहीं डालसकतीहै। हमपर केवल विचारही शासन करताहै कोई आईन नहीं करता है। और वह विचार वहीहै जिसे हम बनाते हैं। यह विचार दीर्घकालसे चला आता है और इसीने चालीस करोड़ प्रजाकी सैयुक्त कररक्खाँहै <sup>79</sup>॥

# अध्याय ९. राज्यासनपर विराजना ।

श्रीमती महारानी विकटोरियाके स्वर्गवासका वृत्तान्त टनके चरित्रके अध्याय ६२ में लिखा है।२३ जनवरीको विंडसरसे चलकर दिनके एकवजे दशमिनटपर श्रीमान युवराज ( पिंसआफ्वेल्स ) की सवारी लंडन पहुंची। विकटोरिया स्टेशन से विकंगहाम राजमहलतक भीड़के मारे शरीर खिलताथा। कहीं तिल रखने की जगह नहीं मिलती थी। युवराजको राज्यासनपर विराजनेके लिये पधारते देखकर प्रजाने नधीन राजाकी जयमनाई। स्टेशन पर ड्यूकआफ् आर्गाइल, और मिस्टर बालफ़ोरने आपका स्वागत किया। उनकी गाड़ीमें ड्यूक आफ् यार्क और दूसरीमें ड्यूक आफ् कनाट विराजमान थे। जिधर होकर श्रीमान की सवारी गई प्रजाने टोवियां उतार २ कर आपका जयघोष किया। श्रीमान

ने योग्यरीतिषर सन लोगोंकी सलामका उत्तर दिया। श्रीमान्की सवारी भीडकों चीरती हुई जन सेंटजेम्सके महलमें पहुंची सेनाने आपकी सलामी ली। पिनी कोंसिलके महलमें अनुमान दोसी मनुष्य निमंत्रित थे। उपस्थित महाकायोंने लेवी दरवारके वस्त्र पहनरविषे थे और आपका देस सैनिक था॥

कोंसिलके प्रेसिंडेंट ड्यूक आफ् डेवन्शायरको श्रीमतीकी मृत्यु और उनके पुत्रकी गार्दाके समाचार सुनाये गये । उन्होंने श्रीमान्के सिंहासनासीन होनेका दिंहोरा पड़कर सुनाया । इसका आश्रय आगामि अध्यायमें लिखा गया है । दिंहोरा पड़ा जानेवाद उसपर ड्यूक आफ यार्क, ड्यूक आफ् कनाट, राज कुमार किश्चियन, ड्यूक आफ् केम्ब्रिज्, केंटरवरीके प्रधान पाद्री, लार्ड चेंस लर ओर लार्ड नेयरने इस्ताक्षर किये । इस दिंहोरेके अनुसार युवराज प्रिंस आफ वेल्सको इंग्लेंडके राजा एडवर्ड सप्तम और भारत वर्षके सम्नाट्की उपाधि मिली । इसके वाद इस दिंहोरेकी ख्वर श्रीमान्के पास जो उसी महलके एक अलग कमरेमें थे पहुंचाई गई । इस पर श्रीमान्ने शपय खाये ॥

आपके शपथ खानेके अनन्तर श्रीमान्का व्याख्यान जिसका आशय आन् गामि अध्यायमें है सुनाया जा चुकनेपर कोंसिलके मेंबरोंके शपथ खानेकी पारी आई। इस कार्यकी समाप्ति हुई तब लोगोंने आपके हाथका चुंबन किया। समस्त कार्यमें एक वंटा लगा। कार्य पूरा हो चुकने वाद राजाकी सवारी सेंट जिम्सके महलसे लोटकर मार्ल वारो हाउसकी गई॥

जो २ कार्य प्रथम दिन सेंट जेम्सके महलमें हुए थे वही दूसरे दिन टेम्पल मार और रायल एक्सचैंजके आफिसमें हुआ। दोनों जगह हर्षके बाजे बजाये गये और प्रजाने एक स्वरसे पुकाराः—

#### "ईश्वर राजाको चिरंजीवी करै" ॥

ं र्लंडनके लार्ड मेयरने इस उत्सवपर उपस्थित महाश्रयोंको भोजन कराया । प्रजाकी ओरका प्रतिज्ञापत्र और सम्राट्का दिंदोरा जैसे लंडनमें पढ़ागया उसी तरह श्रीमान्के साम्राज्यके समस्त बढ़े २ नगरोंमें पढ़ा गया और ईसाइयोंने श्रीमान्की मंगल कामनाके लिये गिरजोंमें नमाजें पढ़ीं ॥

श्रीमान् के पट्टाभिषेकका उत्सव आगामि जून मासमें होनेवाला है। इसके लिये लंडनमें अभीसे तैयारियां होरही हैं पवन्थ और कार्यकी व्यवस्था करने को इंग्लैडके उमरावोंकी एक सभा नियत हुई है। और इस उत्सवपर श्रीमान्त्र

# ( ३१८ ) यहारानी विक्टोरियाका चारैत्र ।

की ओरसे जो आज्ञापत्र प्रजाको सुनाया जानेवाला है उसके संशोधनका विचार होरहा है। ईश्वर इस शुभ अवसरको शीघ्र लावे और महाराजका कुशल मंगल बनारहै यही हमारी प्रार्थना है। यहभी सुनाजाता है कि इस उत्सवपर भारतवर्ष के कईएक राजा महाराजा लंडन जाना चाहते हैं।

# अध्याय १०. भारत में उत्सव और ढिंढोरा ।

जिसतरह भारतवर्षमें श्रीमतीमहारानी विक्टोरियाके स्वर्गवास होनेपर शोक हुआ उसीतरह श्रीमान सप्तम एडवर्डके सिंहासनासीन होनेका देशव्या-पी हर्ष भी हुआ। भारतके वाइसराय लाईकर्जन ने २६ जमवरी को इस वि-षयकी सूचना देनेके लिये स्टेटसेकेटरी लार्ड ज्यार्ज हैमिस्टनको तार दिया था जिसका आज्ञय यह है कि-" श्रीमतीमहारानीकी मृत्युके सम्वादसे भारत गवर्नमेंटको अतीव शोक हुआ । भारतके प्रत्येक भागके राजा और प्रजाकी ओरसे शोक और दु:खंक निरंतर समाचार आरहे हैं । गवर्नमेंट राजा और प्रजा संयुक्त होकर महारानीके लिये ज्ञोक करते हैं। उनके लिये यहां के लोगें। की इतनी बढ़कर पूज्यबुद्धि है जितनी पहले किसी राजाके लिये नहीं थी। उनपर प्रजाकी भक्ति प्रेमसे मिलीहुई है । लोगोंका कथन है कि देशने केवल महारानीको ही नहीं खोया है वरन देशभर की माताका देहान्त होगया है। सब जाति और धर्भकी प्रजाकी ओरसे मैं आपको इन बातेंकि लिये विश्वास दिलाता हूं और श्रीमान्के सिंहासनासीन होनेपर सन्मानपूर्वक शुभाशिष देताई। "इसतारका उत्तर सेकेटरी आफ स्टेटने २९ जनवरी को यह दिया कि " आपने भारतगवर्नमेंट, राजा और प्रजाकी ओरसे मेरे द्वारा श्रीमान सम्राट की सेवामें जो तारदिया उसका उत्तर देनेकी श्रीमान ने मुझे आज्ञा दी है कि आपके तारमें भारतवर्षकी प्रजाकी ओरसे जो प्रेम और राजभक्ति प्रकाशित हुई है उसे मैं स्वीकार करता हूं। उनके दीर्घ काल तकके शासनमें सुकीर्तिका कारण उनकी बुद्धिमता, मुन्याय और प्रजाके सुखके अतिरिक्त और नहीं है। श्रीमती मृत्युपर देशव्यापी शोकको देखकर मेरे हृद्यपर बहुत प्रभाव हुआ है। मेरे सिंहासनासीन होनेपर भारतके राजाओं और प्रजावर्ग ने जो मुझे शुभा-शिष दिया उसे मैं अंत:करणेस स्वीकार करताहूं और चाहताहूं कि मेरी इच्छा-उनपर प्रकाशित की जाय । मैंने उनके देशको देखा है और मेरे सिंहासनके

लिये उनकी जो भक्ति है उसपर मेरा पूर्ण विश्वास है । उनकी उन्नति और सुख में मेरा सदाध्यान और सम्बन्ध रहेगा" ॥

इसके सिवाय आपके सिंहासनासीन होनेक लिये भारतवर्षके प्रत्येक नगर में सभायें हुई। देशी रजवाड़ोंमें और नहां २ सरकारी तोपखाने हैं वहां १०१ तोपें सलामी की दागीगई। और देशभरमें भिन्न २ जाति और धर्मके लोगों ने अपने २ नगरोंमें इकटे होकर सार्वजनिक सभायेंकर आपको गवर्नमेंट द्वारा वधाई दी। जिसतरह सिंहासनासीन होनेके दिन लंडनमें ढिंडोरा जिसका वर्णन इस चरित्रके अध्याय ९ में हे सुनाया गया था उसीतरह भारत वर्षके प्रधान २ नगरोंमें सुनायागया। वम्बई के टोनहालमें नगरके शेरीफ मिस्टर जेम्स मैकडानेल्डने सीट्रीपर खड़े होकर उच्चस्वरसे प्रथम निम्न लिखित प्रतिज्ञा पत्र सुनाया॥

"पवित्र और प्रशंसनीय स्मारकको छोड जानेवाली हमारी गत साम्राज्ञी रानी विकटोरियाको सर्वज्ञिक्तमान जगदीश्वरने अपनी सेवामें आमंत्रित करिलया। डनके स्वर्गवास होनेसे ग्रेट बिटन और आयेलेंण्डका राज्य बिलकुल और स्व-च्वानसार उच और शक्तिशाली राजकमार एलवर्ट एडवर्डको मिला है। इसलिये हम इस राज्यके पारलैकिक ओर इहलेकिक लार्ड श्रीमती स्वर्गवासिनीकी पिवी कोंसिल, अन्य २ मुख्य गुणवानों और लंडनके नागरिकों तथा लार्डमेयर और एल्डरमेनकी सहायतासे एक स्वरसे जिह्ना और हृदयकी संयुक्त प्रेरणासे प्रकाशित करते हैं कि हमारी स्वर्गवासिनी रानीकी, जिनका स्मारक आनन्द दायक है, मृत्युसे सर्वोच और परमप्रतापी राजकुमार एलवर्ट एडवर्ड परमेश्वर की कृपासे हमारे राजा सप्तम एडवर्ड हुए हैं। यह ग्रेट बिटेन, और आयर्लेंडके राजा, धर्मके प्रथमरक्षक और भारतवर्षके सम्राट् हैं । इनकी, सत्यता और शुद्धान्तः करणसे आज्ञापालन करना हम स्वीकार करते हैं । और परमेश्वरसे जिसकी इच्छासे राजा और रानी शासन करते हैं, पार्थना करते हैं कि हमारे महाराज सप्तम एडवर्ड हमारे ऊपर आनन्दपूर्वक बहुत वर्षीतक ज्ञासन करते रहें। संटनेम्सके कोर्टमें हमारे प्रभुके सन् १९०१ ई० की २३ जनवरी को दियागया ॥

इस प्रतिज्ञापत्रको सुनानेके अनन्तर उक्त कोरीफने सम्राट्का ढिंहोरापढाः— "श्रीमानो, लार्डो और भद्रपुरुषो, आजका अवसर वड़ादु:खदायक है। से अवसरपर संभाषण करनेका मुझे यह प्रथमही अवसर है। मेरी प्रियमाता,

### (३२०) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

रानीकी मृत्युको आपके समक्ष प्रकाशित करना मेरा प्रथम और शोकजनक कर्तव्य है। में जानताहूं कि आप समस्त जाति, और में जहांतक सोचताहूं भूमंडलभर इस आमिटहानिपर अंतः करणसे मेरे साथ सहानुभूति करते हैं। अब मेरे उपर जो भारी बोझा आपड़ाहै उसके निर्वाह करने में में उनके मार्गपर चलनेका प्रयत्न करता रहूंगा। यही मेरा निरंतर उद्देश्य होगा। मेंने दृढ निश्चय करिलया है कि जबतक मेरे शरीरमें पाण रहेगा में राजनियमोंका पालक प्रजातंत्र राजाहूंगा। और प्रजाकी भलाई और उसके सुधारके लिये कार्यकरता रहूंगा। में सप्तम एडवर्ड के नामसे, जोनाम मेरे पूर्व छः राजा धारणकर चुके हैं प्रकटहोना निश्चय करताहूं। ऐसा करने में अपने सदा शोक करने योग्य गृहत् और बुद्धिमान पिताके, जो सार्वजनिक सम्मतिसे उत्तम कहलाने योग्य थे, नामका मृल्य नहीं घटाता हूं और चाहताहूं कि उनका नाम सदा स्वतंत्र रहे। अंतमें में पार्लियोमंट और ब्रिटिश जातिको विश्वास दिलाताहूं कि वे मेरे कठिन कर्तव्यमें, जो अब मुझको विरासतमें मिलाह और जिसके लिये में जन्मभरके लिये अपनी समस्त शिक को संलग करताहुं, सहायक होंगे"।

इसके सुनाने वाद महारानीकी मृत्युसे जो झंडा गिराया गया था उसपर युनियन जैक (राजचिह्न) चढ़ाकर खड़ा करिदया गया। इसके सिवाय भारत वर्षके राजा और प्रजाका समाश्वासन करनेके लिये विंडसर राजमहलसे ४ फरवरी सन् १९०१ ई० को एक पत्र लिखकर प्रकाशित करवाया। उसमें भारतकी प्रजाको "मेरी प्रजा " के नामसे संवोधन किया है। उस पत्रमें लिखाया कि:—

"मेरी प्यारी और प्रेमपूर्वक स्मरण रखने योग्य माताकी मृत्युसे में, इस सिंहासनपर, जो मुझे विरासतमें मिलाहै, आसीन हुआहूं। भारतवर्षके राजा और प्रजासे में सलाम करताहूं और उन्हें विश्वास दिलाताहूं कि मैं उनके आनन्दका इच्छुकहूं। मेरी प्रसिद्ध पूर्वाधिकारिणी भारतवर्षकी प्रथम आसन कर्त्री थी। उन्होंने भारतवर्षका प्रबंध अपने हाथमें लियाथा और उन्होंने महारानींकी उपाधि धारण की थी। भारतके विषयमें वह बहुतही ध्यान देती रहीं थीं। में अच्छी तरह जानताहूं कि भारत वर्षकी करोड़ों प्रजा इस सिंहासनकी परम भक्त है। दक्षिण एफ्रिकाके युद्धमें देशीराजाओंने और समुद्रपारके देशोंमें देशी वीर सेनाने महारानींके अंतिम वर्षमें इस भक्तिको प्रमाणित कर दिया है।में

टन्हींकी आज्ञा जोर इच्छासे भारतके राजा और प्रजाके साथ स्वयं परिचय पाने के लिये भारतका दुर्शन कर चुकाहूं। वहांपर मेरे चित्तमें भारतके विषयमें जो प्रेम अंकित हुआहै उसे में कभी नभूळूंगा। और भारतकी भर्ळाइके विषयमें में सदा अपनी माताके समान चळूंगा। और उसकी अचूक राजभिक्त और प्रेमका सदा आदर करूंगा॥ एडवर्ड आर. आई."

#### अध्याय ११.

# श्रीमान् की उपाधियां और वेतन।

सिंहासनासीन होने पूर्व श्रीमान् ग्रेट विटेन और आयलैंडके संयुक्त राज्यके प्रिंस आफ वेल्स, सेक्सनीके ड्यूक, सैक्सको बर्ग और गोथाके प्रिंस, स्काट लेंडके ग्रेंड स्टुआर्ड, कार्न वाल और राथसीके ड्यूक, चेस्टर, और डवालिनके अर्ल और आइल्सके लार्डके अतिरिक्त केजी., के. टी., जी, सी. बी., जी. सी. एस्. जी., सी. आई. ई. और पी. ओकी टपाधिसे भूषितथे। वह श्रीमतीके शारीरिक एड्डी केंप, सेनाके फील्ड मार्झल, प्रथम और दितीय लाइफ गार्ड सेना तथा रायल हार्स गार्डस्के मुख्य कर्नल, दशम-हसार्स सेनाके कर्नल, केम्ब्रिज और आवस फोर्ड विश्वविद्यालयकी सेनाके कर्नल, मिडलसेक्स सिविलसर्विस कोर, गार्डन हाइलेंडर्स की तीसरी वेटालियन और सदरलेण्ड हाइलेण्ड राइकल वालंटियर्स सेनाके कर्नल, जलसेनाके एडियरल हैं। इसके अतिरिक्त जर्मनसेनाके फील्डमार्झल और पांचवीं पामेरेनियन ब्लचर हसार्सके मुख्य कर्नल भीहें। उनको आस्ट्रिया और हैंगरी राज्यने वारहवीं हसार्स रेजिमेंटके कर्नलकी टपाधिदीहै। इन टपाधियों मेंसे प्रिंस, ड्यूक और श्रीमतीके एड्डी केंपका पद तो इनके सिंहासनपर विराजनेसे अव इनके लिये नहीं रहा किन्तु और २ पदिवर्यां ज्योंकी त्यों वनी हैं॥

श्रीमती महारानीको गवर्नमेंटसे कुळ वार्षिक वेतन ३ ळाख ८५ हज़ारपौंड मिळताथा । इसमें ६० हज़ार पौंड निजखर्चका, १ ळाख३१ हज़ार २६० पौंड नौकरोंके वेतनका १ ळाख ७२ हज़ार घरूखर्चका और १३ हज़ार पौंड दाना-दिके ळिये नियत था इसके सिवाय ८ हजार ७४० पौंड अलल हिसाब था । इंग्लैंडकी पार्ळियामेंटने वर्तमान सम्राट्को महारानीके वेतनसे १ लाख ८०

#### (३२२) महारानी विक्टोरियाका चरित्र।

हज़ार पोंड अधिक देना निश्चय कियाहै । इसिहसाबसे सन मिलाकर पोंने छः लाख पोंड वार्षिक आपको सरकारसे मिलाकरेगा । एक यूरोपियन महाझयने "पायोनियर" में प्रस्ताव कियाहै कि श्रीमान्को भारतवर्षके कोष और राजा-ओंसे भी कुछ मिलना चाहिये परंतुं अभीतक इसिवषयमं गवर्नमेंटको कुछ सम्मति विदित नहीं हुई । यहभी सुनागयाहै कि श्रीमतीके पास जो भारतवासी सेवक थे उनको योग्य पुरस्कार देकर भारतको लौटा दिया गया है ॥

# अध्याय १२.

# श्रीमान्को आशीर्वाद।

श्रीमान् सम्राट् सप्तम एडवर्डका ज्ञासनारंभ होगया है। राजरीतिके अनुसार आप सिंहासनपर भी विराजगये हैं किन्तु अभीतक ईसाईधर्मके अनुसार राज्याभिषेकका उत्सव होना शेष है। उसका मुहूर्त्त आगामि जूनमासमें स्थिर हुआ है। ईश्वरसे प्रार्थना है कि वह उत्सव हमें जीव्र दिखावें। केवल वही उत्सव क्यों वरन श्रीमान्के पौत्रका विवाह और पुत्र पौत्रके संतानकी वृद्धि देख कर हम भारतवासी आपको अंतः करणसे बधाई दें यह मेरा आशीर्वाद है । ईश्वर आपको अपनी माताके समान दीर्घकालतक शासन करनेकी शक्ति पदानकरै और आपके राज्यमें समस्त प्रजा सुखपावे यह मेरी ईश्वरसे प्रार्थना है। आपने भूमंडलके प्रायः समस्त देशोंकी यात्राकी है, समय २ पर राज्य प्रबंधके कामोंमें संयुक्त होकर और सदा श्रीमतीके शासनको निरीक्षणकर इस कार्यका अनुभव पाप्त किया है। इस चरित्रको पटनेसे विदित होता है कि आ-पमें माताके समान गुण विद्यमान हैं। संतान माता पिताकें स्वभावकी छाया होती है। आप श्रीमतीका दूसरा स्वरूप हैं। आपसे भारतवर्षका अधिक क-ल्पाण होनेकी आज्ञा है। श्रीमतीके ज्ञासनमें भारतकी प्रजाने बहुत सुख पाया था किन्तु वह कभी इस देशका दर्शन न कर सकी थीं, आप भारतकी सैर करचुके हैं, वह सर्वोत्तमा होनेपरभी स्त्री थीं, आप उनके गुणोंको धारण करनेके अति-रिक्त एक गुण अधिक रखते हैं। वह गुण यही है कि आप पुरुष हैं। स्त्री की अपेक्षा पुरुषका प्रभाव स्वभावसे ही अधिक होता है । आपने अपनी धार्मिक मातासे धम संबंधी ज़िक्षा पाई है और भारतविषको धार्मिक ज्ञासक ही अभी-

ष्ट है। आप धर्म के विषयमें पक्क ईसाई होनेपर भी यहूदियोंपर दयाकर अने-क बार प्रकाशित कर चुके हैं कि न्यायमें आपको भिन्न धर्मवालेंका आदर है। इन बातोंको देखकर मुझे कइनेका साहस है कि आप जैसे उज्ज्वल सुवर्णमें सुग-ध मिली है। ईश्वरकी कृपासे अभागे भारत को ऐसा शासन नसीब हुआ है। ईश्वर आपको चिरंजीवी करें। आपके परिवारकी वृद्धि हो और आप दीर्घ कालतक प्रसन्न रहकर देशी विदेशी प्रजाके सुखकी वृद्धि करें। और सदा हम लोग नीचे लिखा वाक्य रटते रहें॥

" चिरंजीवी रही एडवर्ड नृप "।





॥ श्रीः ॥

# शुद्धिपत्र ।

| _ |     |  |
|---|-----|--|
| _ | 120 |  |
|   |     |  |

|                   |                  |            | •            |
|-------------------|------------------|------------|--------------|
| अशुद्ध,           | शुद्ध.           | पृष्ठ.     | पंक्ति.      |
| इस                |                  | 8          | Ę            |
| नाजना             | वजना             | 8          | ভ            |
| <b>उन्हों</b> ने  | सबने             | १          | १ध           |
| १९ जनवरी          | २९ जनवरी         | Ę          | नोट          |
| वापतिस्मा         | वितरमा           | ঙ          | १,५,८        |
| .शिखाने           | सिखाने           | ८,९,१५,२५  | ११-१६,१२,१८  |
| पति               | पिता             | 6          | १७           |
| चाहताथा           | चाहतेथे          | 6          | २३           |
| <b>उसके</b>       | <b>उन</b> के     | 6          | २३           |
| नार्न             | <b>न्या</b> न    | ٩,         | ३,४          |
| आया उसने          | आये उन्होंने     | ₹ \$       | २४           |
| लगा               | लंग              | 73         | २५           |
| क्र गया था        | क्र गये थे       |            | २६           |
| मझ                | मुझे             | १५         | ₹ १          |
| गडिया             | गुड़िया          | 23         | 77           |
| हो इन लाइलेन वर्ग | होइन लाइलेन वर्ग | े १७       | 86           |
| <b>मिस</b> जेन    | मिसजेन थी,       | १८         | 6            |
| को पड़दा          | का परदा          | <b>२</b> १ | 94           |
| <b>जवाबदारी</b>   | <b>नवा</b> गदिही | २२         | 88           |
| रावी              | एवी              | २४         | २०           |
| करना              | करै              | २५         | <b>₹</b> ₹ . |
| .मढा              | मढ़ा गया था      | २६         | 9            |
| करना              | कीजाय            | ३३         | १७           |
| देना              | दियाजाय          | 77         | 2.3          |
| . आट्टालिका       | अट्टालिका .      | ३४         | 8.3          |
| <b>दुविचारों</b>  | दुर्विचारों .    | . 22       | <b>}</b> ? - |
| રૃષ્              |                  |            | •            |
|                   |                  |            |              |

# (३२६)

# शुद्धिपत्र ।

| अशुद्ध.          | गुद्ध.            | ys.           | पंक्ति.    |
|------------------|-------------------|---------------|------------|
| दिखाने           | दिखाते            | ३६            | <b>ર</b> ર |
| आपके             | आपको              | ४०            | કેઠ        |
| श्रीमती          | श्रीमतीन          | 77            | <b>३</b> १ |
| चहिय             | चाहिये            | ४९            | Ę          |
| रानीसे           | रानीपर            | <b>ध्</b> द १ | १०         |
| <b>उठगया</b>     | विश्वास उठगया     | ५२            | *          |
| सहचरियों         | सहचरियां          | 77            | ₹ १        |
| स्वामीनी         | स्वामिनी          | ५३            | 6          |
| का हुए           | के हुए            | 48            | १२         |
| <b>नाद्धों</b>   | शब्दों            | ५९            | ઇ          |
| डठा। वैं तौ      | <b>उठाँवें</b> तो | 77            | २५         |
| आप               | आपा               | 77            | २८         |
| सिज              | जिस               | 77            | ₹.१        |
| खुले             | खुळनेपर           | ६०            | २९         |
| नो दिन रात       | दिन रात           | ६१            | १८         |
| मेरी             | मेरे              | ६३            | ષ્ટ        |
| वाछते            | . वा छतें ·       | ६४            | १७         |
| मंढाथा           | मंढ़ा गया था      | ६७            | २२         |
| वार              | वर                | 27            | 26         |
| इनके लिये        | इनको लिये         | 90            | 8          |
| षुरुषोचित        | पुरुषोचित         | ७२            | १७         |
| रानीने           | रानीस             | 22            | २०         |
| प्रजास           | प्रजाने           | ७२            | २०         |
| द्म्पत्य         | दाम्पत्य          | 77            | २५         |
| कान्स्टीटचूश्वलः | कान्स्टीटचूकानल   | ७३            | 30         |
| श्यनगृहकोजास्र   | श्यनगृहकाजाल      | 96            | હ          |
| करैगा            | करैंगे            | 68            | રૂપ        |
| शिखाती           | सिखाती            | 48            | ષ્ઠ        |
| पातिभाईतो        | पतितो भाईके       | 77            | २९         |
| स्थानी           | स्थानोको          | 38            | १२         |

#### शुद्धिपत्र ।

( ३२७ )

| अगुद्ध.          | शुद्ध.          | प्रश्च-    | पंक्ति, |
|------------------|-----------------|------------|---------|
| कम्रिज           | केम्ब्रिज       | 27         | २६      |
| पेंलेस           | पेलेस           | ९५         | २९      |
| मोटा च           | मोटाव .         | ९६         | 4       |
| नाकर             | नौकर            | 77         | २१      |
| डचुक             | <b>ভ</b> ুম্ম   | 77         | 26      |
| वर्षेक           | ड्यूक<br>वर्षके | 90         | 20      |
| बालंटियर         | वालंटियर        | <b>९</b> ९ | १८      |
| विलियम           | विलियम          | 77         | १७      |
| सास्थ्य          | स्वास्थ्य       | १०२        | १५      |
| स्वाह            | स्वाहा          | १०७        | Ę       |
| नलभरने           | नलमरन           | 7)         | 8       |
| नलक              | नलका            | 27         | १८      |
| रहाथा            | रहीथी           | ११४        | ٠       |
| हुआ              | हुई             | 27         | 6       |
| दोहित्रीको       | दौहित्रीके      | १२१        | Ę       |
| <b>यीसको</b>     | श्रीसके         | 23         | a<br>a  |
| पात              | पति             | 13         | 6       |
| इटालीकी । यात्रा | इटालीकी यात्रा  | १२९        | 88      |
| रहेगी            | रहै             | १३३        | २१      |
| महरानी           | <b>महारा</b> नी | १३९        | فو      |
| <b>मेय</b>       | <b>मेम</b>      | 27         | 28      |
| आधात             | आघात            | 99         | 20      |
| स                | स               | १४३        | 9       |
| कम्पॅबैल         | केम्पबेल        | 858        | 28      |
| अपनेको           | <b>उसे</b>      | १४५        | २२      |
| वइ               | वह              | १४६        | २०      |
| १८५१             | १८५७            | १४७        | ٦१      |
| नेरली            | नेटली           | 77         | २८      |
| खेलकरने          | खेलने           | १५२        | \$      |
| पथारींथी         | पधारी           | 77         | 33      |

# (३२८)

# शुद्धिपत्र ।

| अशुद्ध.       | शुद्ध.              | पृष्ठ.       | पंचित.      |
|---------------|---------------------|--------------|-------------|
| लेखिनी        | लेखनी               | १६१          | 8           |
| . छपाथा       | छापाथा              | १६३          | રેર         |
| घहां          | वहां                | १६५          | ą ·         |
| जबर           | जब २                | १६७          | १६          |
| धमधाम         | धूमधाम              | १६८          | <b>શે</b> પ |
| घटनामें       | घटनायें             | १७४          | <b>૨</b> ૧  |
| के प्रजाकी    | की प्रजाके          | <b>શે</b> હત | ર પ્        |
| चाहत          | चाहता               | १७८          | २९          |
| आठ लाख        | चार हज़ार           | १७९          | ام:         |
| मको नाटन      | मैकनाटन             | 77           | १६          |
| पैंड्२        | पैंड                | 26           | ર           |
| सत्व          | 0                   | १८१          | १६          |
| लौट्फेरनहोगी  | <b>लौटफेरन</b> होगा | १८७          | 8           |
| इंग्लैंडमें   | इंग्लैंडक           | 281          | २           |
| एसो शियशन     | एसो सियेशन          | १९३          | Ę           |
| <b>ममाण</b>   | परिणाम              | १९५          | १०          |
| आपने          | अपने                | 195          | 6           |
| संवादका       | संवादको             | 196          | १           |
| द्श           | 0                   | <b>37</b>    | २४          |
| रक्षामें      | रक्षाके लिये        | १९९          | १८          |
| वीबीपरवागर्मे | <b>बीबीबागपर</b>    | 200          | २७          |
| निपटार करनेके | निपटारा करनेको      | 208          | 30          |
| तिहरानके      | तेहरान              | २०२          | 8           |
| ईरानशाहनेक    | ईरानकेशाहने         | 77           | 3           |
| नो            | G                   | 22           | <b>२</b> ९  |
| यूरोपियनॉकी   | यूरोपियनोंको        | २०४          | १३          |
| कारणोंको      | कारणोंसे            | १०६          | १६          |
| खाले          | खोले                | २१०          | २           |
| देतेथे        | देतीथी              | २१२          | ş           |
| <b>उनपर</b>   | <b>डस</b> पर        | . २१५        | २७          |

|               | शुद्धि                | पत्र ।            | ( ३२९ )    |
|---------------|-----------------------|-------------------|------------|
| अशुद्धः       | गुद्ध.                | पृष्ठ.            | पंक्ति.    |
| कर्न          | करना                  | 7,                |            |
| करने          | करना                  | "                 | २९         |
| लगकर          | लगायाजाकर             | २१७               | ३०         |
| केलेकर        | को लेकर               | २२१               | <b>१</b> ₹ |
| लिया          | करालिया               |                   | ? ३        |
| केपास         | केनाम                 | २३२               | १६         |
| करता है       | होताँहै               | २३८<br>२४०        | ₹ ₹        |
| सकी           | सका                   |                   | १४         |
| हमीदको        | सुलतान अवदुल हमीर     | २४५               | 4          |
| हस            | इस                    |                   | 4          |
| होनेका        | होनेके <sup>.</sup>   | २४७               | २          |
| भारत वर्ष     | भारत वर्षको           | २४९               | 20         |
| देतीरहै       | देतरहें               | २५ <i>०</i><br>11 | •          |
| गवर्नरने      | गवर्नर जनरलने         |                   | १९         |
| बहाले         | बहाल                  | २५२               | २५         |
| <b>मिसर</b> म | मिसरमें               |                   | २६         |
| वाजट          | वजट                   | २५३               | 8          |
| अंगरेज़ीकी    |                       | २५४               | وم         |
| <b>उ</b> सको  | अंगरेज़ोंकी<br>उनको   | 33                | ३०         |
| सुकायों       | सुकार्यी              | २५५               | २५         |
| ग्लेडस्टनन    | युकाया<br>ग्लैडस्टनने | २५८               | 2          |
| खुव           | खूब                   | २५९               | २५         |
| कुगर          |                       | २६२               | २२         |
| देते          | कूगर                  | २६४               | 26         |
| मिसर<br>मिसर  | देने                  | २६६               | 6          |
| लोन           | मिस्टर                | २७१               | 8          |
| युद्धम        | लोनने<br>             | <b>37</b>         | 88         |
| पहलेर         | युद्धर्मे             | 77                | ३०         |
| करो           | पहले                  | २८०               | २९         |
|               | करोड़                 | 77                | ₹ 0 ,      |

( 320 )

# गुद्धिपत्र ।

| अशुद्ध.            | ग्रद.            | पृष्ठ.      | पंक्ति. |
|--------------------|------------------|-------------|---------|
| बोट                | वोट              | २८४         | ३७      |
| Uniuvrsal          | Universa         | २८५         | १९      |
| षिक्टो <b>रिया</b> | विक्टोरिया       | २८६         | २ ६     |
| मगहला              | मगडला            | २८७         | १०      |
| चलानेम             | चलानेमें         | 77          | २८      |
| वहा ही             | वह ही            | २८९         | २ १     |
| आ                  | आठ               | २९०         | १       |
| होत                | होता             | २९३         | 30      |
| सेक्सकोबग          | सेक्स को वर्ग    | 200         | १४      |
| औ                  | और               | ३०१         | १३      |
| बोला               | बोल              | 77          | १९      |
| रेंड्र             | रेंडू            | ३०२         | १०      |
| मिंस आफू वेल्स     | डचूंक आफ़् कार्न | वाल ३०३     | 9       |
| विल                | बिल              | 77          | १०      |
| जीव                | जी               | ३०८         | Ę       |
| <del>बु</del> री   | <b>बु</b> रा     | ३०९         | 3       |
| कार्थ .            | कार्य            | 99          | 6       |
| टनकी               | <b>ट</b> सकी     | ३१०         | 28      |
| यान                | ध्यान            | ३११         | 8       |
| <b>ड</b> पस्थिति   | <b>उ</b> पस्थित  | 77          | २३      |
| पद्की              | <b>पदकों</b>     | <b>३१२</b>  | 6       |
| हुआ                | हुए              | २१७         | ٦ १     |
| श्रीमती            | श्रीमतीकी        | ३१८         | २६      |
| से                 | ऐसे              | <b>३</b> १९ | 20      |
| राइकळ              | राइफल            | ३२१         | १५      |
| नलसनाक             | और जलसेनाके      | 77          | 77      |

#### ।। श्रीः ।।

# विक्रयपुस्तकं-किस्सा-कहानी।

|--|--|

| नाम.                                    |             |          | की      | .रु. आ,          |
|-----------------------------------------|-------------|----------|---------|------------------|
| सिंदासनवत्तीसी                          |             | ••••     | ••••    | 0-6              |
| वैतालपर्चासी                            | •••         | ••••     |         | ∘~ <b>ૄ</b>      |
| शुकदहत्तरी                              | ****        |          |         | 0-8              |
|                                         | • • • •     | • • • •  | • • • • | १–४              |
| मोहिनीचरित्र ( फिसानाअजायव किस्सा )     | )           | ****     | ****    | 0-6              |
| त्रियाचरित्र (कलियुगी स्त्रियोंके अनेक  | <b>उ</b> लि | द्र और   | टनस     | •                |
| वचनेका उपाय )                           | ****        | ****     | ****    | 0-6              |
| चहारदरवेश ( वागोवहार ) बुद्धिचम         | त्कार       | करनेवाला | चार     | •                |
| योगियोंका वृत्तांत                      | ••••        | ****     |         | 3-0              |
| षीरकलिनोद २०७ चुटकुले वीरवलक            | <b>जीवन</b> | चरित्र   | समेत    |                  |
| ( उदासीन दशामें भी पढ़नेसे हँसपड़ोगे    |             | ****     | ****    | 8-e              |
| गुलवकावली (कथारसीली विस्तारित अनु       | वाद )       | ••••     |         | 0-20             |
|                                         | ****        |          | ••••    | 0-2              |
| शवागारशोकोिक (अनुठा दृश्य है)           | ****        |          |         | 0-8              |
| विचित्रस्त्रीचरित्र—स्त्रीकी छलछंदता    | ****        | ****     |         | 0-20             |
| झगड़ापंचक ( पांच झगड़ा शिक्षारूप हैं )  |             |          |         | 9-5              |
| कहावतकल्पद्वम ( अँगरेजी, हिन्दी, गुः    |             |          |         | •                |
| मरहठी भाषाओंकी पुरानी कहावतें मुख       |             |          |         | 0-6              |
| ठहरो-अर्थात् ( डपेदेशदर्थण ) इसमें २००  |             |          |         | ٥لو              |
| गुलसनोबर का (दिल्चस्य-किस्सा)           |             |          |         | 0-80             |
| चित्तविनाद ( चाहेंजैसे डदास चित्तहो इसे |             |          |         | 5-0              |
| राजकुमारीचन्द्रमुखी ( उपन्यास )         |             |          |         | •                |
|                                         | ••••        | ****     | ****    | صاو              |
| सासपतोहू (गृहचरित्र देखों )             | ****        | ••••     |         | 0-6              |
| वड्राभाई (सौतेली माताका सत्यानाञ्च)     | ****        | ••••     | ****    | 0-60             |
| द्वी डपन्यास                            | ****        | ****     | ****    | 8-0              |
| अनिलाञ्च (देखेः)                        | • • • •     |          | ****    | 0 <del>-</del> 8 |

#### जाहिरात ।

# **\* शिवाजी विजय \***

#### अथवा

# जीवनप्रभात।

### पं० बलदेवप्रसाद मिश्रद्वारा अनुवादित।

इस ऐतिहासिक उपन्यास की वंगगीरव रिव श्रीमान् सर रमेश्चन्द्र दत्त सी. एस्. सी. आई. ई. ने वंगभाषामें लिखा है कि, जो अवतक आठ सात बार छपकर हज़ारों प्रतियाँ हाथों हाथ विक चुकीं और विकती जाती हैं। उस ही का यह भाषानुवाद आपलोगोंके लिये तथ्यार किया गया है। इस उपन्यासमें स्वेद्श्मेम, वीरता, अनुराग, और सनातन धर्मका तो मानो फोटो खेंचिदया गया है, कहीं पर वीरोंकी वीरता पढ़ते २ रोमांचहोते हैं, कहीं पर स्वेद्श्मेमपर बलिहार होनेको जी चाहता है, कहीं पर नायक नायिका का अनुराग देखनेस आंसुओंका तार बँध जाता है। महाराज शिवाजी का देशानुराग, सनातन धर्ममें प्रम, रचुनाथकी स्वामिभिक्त, लक्ष्मीका पातिवत, चंद्ररावकी धूर्तता, महाराज शिवाजीकी सनाका प्रचंडयुद्ध महाराज जयसिंह और महाराज रामसिंह का सौजन्य इत्यादि पढ़कर चित्तमें नयरस उदय होजाते हैं। उस समय महाराज शिवाजी को भूषण किवकी उक्तिके साथ यही कहनेको जी चाहता है कि,—

#### "द्शरथंके जिमि राम भये, वसुद्यौके गोपाल । तिमि पगटचौ है शाहके, श्रीशिवराज सुआल" ॥

विज्ञापनमें इस उपन्यास की प्रशंसा भली भाँतिसे लिखनेक लिये स्थान नहीं है। वास्तवमें इसकी उत्तमता पुस्तक देखनेसही ज्ञात होगी। इस उपन्यासकी पढ़कर अनुवाद कर्ताके पास बहुतसे प्रशंसा पत्र आये हैं उनमें से दो एककों नीचे लिखा जाताहै। श्रीमान् १०८ श्रीगोर्वर्द्धन लालजी गोस्वामी संपादक 'अजवासी' बंदावन लिखते हैं:—"अनुवाद बहुत अच्छा हुआ, आपको धन्यवाद है"। पं० सम्पत्तिराम जी व्यास सब पोस्ट मास्टर जहाज़पुर ( मेवाड़ ) से १४। ९।०१ के पत्रमें लिखते हैं कि, "जीवनपभात (शिवाजी विजय) मिला, यद्यपि मेरी देह कई दिनसे रुगण्यी और रात्रिको विशेष कष्ट रहता है, परंतु गतरात्रिको तीन बजतक इस "जीवन" के कारण यह नहीं ज्ञात हुआ कि, वष्ट किसको कहते हैं, इस एक रात्रिके सुखका अनेक धन्यवाद आपको देताहूं, अनुवाद बहुत उत्तम हुआ है। आपके देवी उपन्याससे शेष रात्रि शोकमें कटी थी और इस "जीवन" से आनन्दपूर्वक व्यतीत हुई। फिर कोई अच्छा अनुवाद किया जाय तो स्मरण कीजिये"। अब पाठक गण आपही निश्चय करलें कि, यह उपन्यास कैसा मनोहर है। मृल्य डाक व्यय सिहत १।) इ०

| नार्                                 | हेरात ।     |             |        | ( \$    | <b>\$</b> ₹ }      |
|--------------------------------------|-------------|-------------|--------|---------|--------------------|
| .नाम.                                |             |             |        | की. र   | इ. आ.              |
| पतिपत्नी संवाद                       |             |             | •••    |         | 0~8                |
| दिखगीकी डिवया ( प्रथमभाग )           |             |             | •••    | •••     | o—₹                |
| नथा ( द्वितीयभाग )                   |             |             | •••    |         | o- <del>2</del>    |
| ल्ह्यानाह प्रहसन                     |             |             |        |         | o— <del>2</del>    |
| बारनारायण ( ऐतिहासिक डपन्यास )       |             |             |        |         | 0-311              |
|                                      | नीति        |             |        |         | • **               |
|                                      |             |             |        |         |                    |
| शुक्रनीति भाषाठीकासहित ( राजप्रक     |             |             | •••    |         | <b>1-6</b>         |
| भन्दंहरिशतक भाषाठीका ( नीति, श्रं    |             |             | •••    |         | <b>}−</b> υ        |
| नाणक्यनीति भाषाटीका दोहासहित         | जिल्द       |             | •••    | • • • • | 0-6                |
| पैचतंत्र मृह्र                       | ,           |             | •••    | ***     | 1-6                |
| पंचतंत्र भाषाटीका शिक्षा चातुर्यताकी |             | •           |        |         | <b>?-</b> 0        |
| विदुरनीतिहिंदुस्थानी श्रीमहाराज पृत  | राष्ट्रको । | विदुरन डप   | देश ।  | देया    |                    |
| है यस प्रश्नोंके सह                  | - •         |             | •••    | • • • • | ٧-٧                |
| विदुरप्रजागर राजनीति मारवाडीभाष      | τ           |             | •••    |         | 0-6                |
| विदुरप्रजागर राजनीति छन्द्वद्ध कवि   |             | ही योग्य है |        |         | o-8                |
| राजनीति पंचीपाख्यान भाषा             | •           |             | -      |         | 0-6                |
| कुण्डलिया गिरिधररायकृत ( सामि        |             |             |        |         |                    |
| अवकी बार दूनी होगई है                |             |             | _      | -       | ٥-4                |
| भाषा-                                | -काव्य      | 11          |        |         |                    |
| रामरसायन रामायन–रसिकविहारीकृ         | - · ·       |             |        |         | ٧-0                |
|                                      |             | •••         | ***    |         | १—४                |
| रसिकिंपिया सटीक                      |             |             |        |         | {—ε<br><b>ર</b> —ο |
| रामचांद्रिका सटीक कवि केञ्चवदास ।    |             |             |        |         | •                  |
| विज्ञानगीता केशवदासकृत (वेदान्त      |             |             |        |         | 0-90               |
| काञ्यानिर्णयभाषा छन्दवद्ध ( भिखारी   | दासकृत      | ) मनहरण     | छन्दान |         |                    |
| ( अलंकार ) वर्णन                     |             | •••         |        |         | 8-8                |
| जगद्धिनोद ( पद्माकरकृत नायकाभेद      | •           | •••         | •••    |         | ०—६                |
| रसराज ( मतिरामकृत नायकाभेद )         |             |             |        |         | ४–६                |
| वनविलास बड़ा मोटेअक्षरका टिप्पण      | ीसहित 👝     | •••         | ***    | ***     | 8-o                |

# नाहिरातं।

| नाम.                                                             |                                |                       |            | की.     | रु. आ       |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------|---------|-------------|
| वजविलास मध्यमअक्षर टिप्पणी स                                     | हित विला                       | यती जिल्द             | 7          | लेज     | 2-0         |
| तथा रफ् कागजका                                                   | •••                            | • • • •               | ••••       | ••••    | 2-6         |
| व्रजनिलास छोटा अक्षर .                                           | •••                            | • • • •               | ••••       | • • • • | 8-0         |
| ब्रजचरित्र ( श्रीराधाकुष्णजीकी सर्वर्ल                           | ोला सुगम                       | दोहा चौवार            | होंमें वरि | गतहैं)  | <b>३</b> -0 |
| प्रेमसागर टाईपका बडा ग्लेज काग                                   | गजका                           | ••••                  | • • • •    |         | 1-12        |
| प्रेमसागर टाईपका वड़ा रफ् .                                      | •••                            | ••••                  | ••••       | ••••    | 1-8         |
| भक्तमाला रामरसिकावली बड़ी, री                                    | विाधिपति                       | महाराज र              | षुराजी     | सेंहकृत | ī           |
| अत्युत्तम छन्दबद्ध जिसमें चारों                                  |                                |                       | -          |         |             |
| हैं और द्वितीयावृत्ति उत्तर चि                                   | _                              |                       |            | _       | 8- o        |
| रामस्वयंवर श्रीमहाराजारवुराजसिंह                                 | _                              | _                     |            |         | 8-C         |
| भक्तमाल नाभाजीकृत सटीक ( छं                                      | दबद्ध )                        | ••••                  | ••••       | ••••    | १–४         |
| रुविमणीपरिणय-महाराज श्रीरघुराज                                   | नसिंहजूदेव                     | प्रणीत                | ••••       | • • • • | 3-6         |
| महाभारत भाषा सनलसिंहकृत-                                         | <b>तुलसीदास</b>                | जीकी राम              | यणकी       |         |             |
| रीतिसे दोहा चौपाईमें १८ अठारहे                                   | ॉप <b>र्च</b>                  | ••••                  | ••••       | ••••    | <b>३</b> –८ |
| तथा प्रथम भाग ( ३~आदि, सभा,                                      | वनपर्व )                       | ••••                  | ••••       | ••••    | 2-0         |
| तथा द्वितीय भाग ( २—विराट, उ                                     | द्योगपर्व )                    | ••••                  | ••••       | ••••    | 8-0         |
| तथा तृतीय भाग ( ८-भीष्म, द्रे                                    | ाण, कर्ण,                      | श्चल्य, ग             | दा, सौं    | प्तिक,  |             |
| ऐषिक, स्त्रीपर्व )                                               | •••                            | • • • •               | ••••       | ••••    | 8-0         |
| तथा चतुर्थ भाग ( ५-ज्ञान्ति, अ                                   | श्वमेघ, अ                      | श्रमवासि <del>व</del> | , मुशल     | 5,      |             |
| स्वर्गोरोहणपर्व )                                                | •••                            | ••••                  | ••••       | ••••    | 8-0         |
| विजयमुक्तावली ( महाभारतका सूक्ष                                  | भवृत्तांत र                    | छंदबद्ध )             | ••••       | ••••    | 8-0         |
| अर्जुनगीता भाषा                                                  | •••                            | ••••                  | ••••       | ••••    | 0-8         |
| गर्जेंद्रमोक्ष भाषा                                              | •••                            |                       |            | ••••    | 0-511       |
| शनिकथा कायस्थकी                                                  | •••                            | ••••                  | ••••       |         | 0-511       |
|                                                                  |                                |                       |            |         | o-3         |
| शनिकथा वड़ी पं॰ रामप्रतापजीकृत<br>रुक्मिणीमंगल वड़ा (पद्मभक्तकृत | र<br>सर्वे <del>च्यानी</del> ः |                       | • • • •    | • • • • | 0-6<br>0-U  |
| श्वमणामगळ नहा ( पद्ममणकृत                                        | भारवाङ्ग                       | 4141)                 | • • • •    | ••••    | 2-8 II      |
| हनुमानबाहुक पंचमुखी कवच समेत<br>नासिकेतपुराण भाषा ( स्वर्ग नरक   | इटा स्थीः⇒े                    | ····                  | ••••       | • • • • | ०—१॥<br>०—६ |
| _                                                                |                                | <i>)</i>              |            | ••••    | ٥— لو       |
| गरवामधामा मागरा मुखा .                                           |                                |                       |            |         |             |

|                                                           | नाहिरात ।    |                 |           |         | ( २३५)   |  |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|---------|----------|--|
| नाम,                                                      |              |                 |           | की      | - হ. গা. |  |
| विस्मिलपरिवारका स्वांग ( इक्व                             | त्चमन )      |                 | ••••      | • • • • | 0-6      |  |
| मूर्यपुराणादि १९१ रत्न अतिङ                               | त्तम कागङ    | ा और जि         | ल्द वैधा  | ••••    | 0-6      |  |
| सर्यप्राणादि १९१ रतन रफ्                                  | ****         |                 |           | ••••    | o-Ę      |  |
| ज्ञानमाला                                                 | ••••         | ••••            | ••••      | ••••    | 0-2      |  |
| भंगलदीपिका अर्थात् शाखोचार                                | ••••         | ****            | :         | ••••    | 0-311    |  |
| दम्पतिवाक्यविलास-जिसमें सक                                |              |                 | र धंधेके  | सुखको   |          |  |
| पुरुषने मंडन और स्त्रीने                                  | खण्डन        | केया है         | दोहा कां  | वनोंसे  |          |  |
| (सुभाषित)                                                 | ••••         | ••••            | ••••      |         | 0-12     |  |
| रसतरंग ज्ञानभक्तिमागी अजव                                 | रॅंगीले पद्य | कृष्णगद् ।      | महाराज !  | पणीत    | 0-6      |  |
| दाहूरामोद्य संस्कृत-दादू पंथी                             | साधुओंको     | ****            | ••••      |         | 0-70     |  |
| इयामकामकोलि                                               |              |                 | ••••      |         | r-8      |  |
| परमेश्वरज्ञतक                                             | ••••         | ••••            | ••••      | ****    | o-Ę      |  |
| भक्तिमबोध                                                 | ••••         |                 |           |         | 0-2      |  |
| भावपंचाशिका कविवृन्द्जीकृत                                | ••••         | ••••            | ••••      | ••••    | 0-2      |  |
| मेमशतक                                                    | ****         | ••••            | ••••      | ••••    | o-8      |  |
| मदनमुखचपेटिका भाषाटीका                                    | ••••         | ****            | ••••      | ••••    | o-8      |  |
| मेमवाटिका भाषा (रोचक भज                                   | न )          | ••••            | ••••      | ••••    | ٥        |  |
| हनुमत्भताका छन्दबद्ध ( वीररस                              | के रोचक व    | क्रवित्त )      | ••••      | ••••    | o        |  |
| नामप्रताप छन्दबद्ध ( श्रीरामना                            | ममाहात्म्य   | )               |           | ••••    | 0-311    |  |
| शृंगारांकुर भाषा-छन्दबद्ध ( रस                            | काव्य )      | ••••            | ••••      |         | 0-2      |  |
| जगन्नाथं <b>ज्ञातक</b> —इसमें रचुराजस्                    | हि रीवाँ     | <b>धिप</b> तिके | वनाये     | हुए     |          |  |
| १०० कवित्त विनयके हैं                                     | ****         | ****            | ****      | ****    | o-3      |  |
| नैषधकाव्य मनहरण छन्दोंमें राजा नलदमयन्तीका सम्पूर्ण उदाह- |              |                 |           |         |          |  |
| रणों समेत चरित्र                                          |              |                 | •••       |         | 2-0      |  |
| सुन्दरीतिलक ( शृंगाररस के चुह                             | चहाते हए     | कवित्त          | भारतेन्द् | वावू    |          |  |
| इरिश्चन्द्र संगृहीत )                                     | ••••         | ****            | ••••      | ****    | 0-6      |  |
| विक्रमविलास (रोचक छन्दबद्ध)                               | )            | ****            | ****      | ••••    | 0-6      |  |
| यसलानामा ( यसलेंकि उदाहरण                                 |              | र्गन)           | ••••      |         | 0-6      |  |
| काव्यसमह ( प्राचीन रोचक कवि                               |              |                 | ****      | ****    | 3-0      |  |

|                                                        |                     |             |         | -       |                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------|---------|-----------------|
| नाम.                                                   |                     |             |         | की      | . रु. आ.        |
| काव्यरत्नाकर (एक २ समस्य                               | गार्थे रोचक         | तापूर्वक अं | नेक क   | वेयोंकी |                 |
| चातुरीके कवित्त )                                      |                     | •           | ****    | ••••    | 0-6             |
| आरतीसंग्रह २९ आरतीका                                   |                     |             | ••••    | ••••    | 0-811           |
| हनुमानसाठिका ( हनुमानजीके                              | ओजवर्द्धः           | ह ६० किव    | त्त )   |         | 0-811           |
| भाषाभूपण (नायकाभेद मधुर                                |                     |             |         |         | o-3             |
| अनुरागरस भाषा नारायणस्वाम                              | री <b>कुतपद्यों</b> | में         | ••••    | ••••    | 0-3             |
| प्रेम्पुष्पमंजरी अच्छे २ भजन व                         | व पंजाबदेः          | शके भी पद   | \$ ···· | ••••    | o- <del>2</del> |
| कृष्णचरितावली कृष्णकी छोटी                             | १ २ लीला            | ••••        | ••••    | ****    | o-8             |
| सुदामाचरित्र अत्युत्तम छंदबद्ध                         | ••••                | ••••        | ••••    | ****    | 0-3             |
| होलीचौताल संयह                                         | ••••                | ••••        | ••••    | 1000    | 0-8             |
| सुदामाकी वाराखड़ी                                      | ****                | ••••        | ••••    | ****    | 0-8             |
| द्रौपदीकी बारामासी                                     | ****                | ••••        | ****    | ••••    | 6-0.            |
| दुर्गाचालीसी                                           | ••••                | ••••        | ****    | ••••    | 0-8             |
| माता पिता पूजनविधि                                     | ••••                | ••••        | ••••    | ****    | 0-8             |
| <b>बारामासी संग्रह</b>                                 | ****                | ****        | ••••    | ****    | 0-811           |
| हरदेवकी बाराखड़ी कलियुगका                              | चरित्र              | ••••        | ••••    | ****    | ·               |
| छन्दरत्नमाला ( पिंगल )                                 | . ••••              | ••••        | ••••    | ••••    | 0-2             |
| गोपीवियोगकी बारहखडी (                                  | लालाश               | ालियामकृत   | द्त्तल  | ालकी    |                 |
| बाराखडी सहित )                                         |                     | ••••        | ••••    | ••••    | o- <del>2</del> |
| नशाखण्डनचालीसा ४० किने                                 | -                   | सोंका खण्ड  | न       | ••••    | ∘ <b>−</b> ₹    |
| मिलापूर्पण ( मेलमिलाप जिल्ला                           | •                   | ****        | ••••    | ••••    | o- <del>2</del> |
|                                                        | ****                |             |         | ••••    | o- <del>2</del> |
| बह्मज्ञानद्रपेण                                        |                     | ••••        | ••••    | ••••    | 0-2             |
| सुवामा ( उपन्यास ) उत्तम रूपः                          | क                   | ****        |         | • • • • | 0-3             |
| पंजाब पंकजपराग ( महन्त रघु                             | ोरदासकृत            | ( )         |         | ****    | o-8             |
|                                                        |                     |             |         |         | 0-6             |
| ष्रेमपुष्पळता ( उत्तमभजन )<br>संपूर्ण पुस्तकोंका ''बृह | रसूचीपत्र'          | ' अलगहै     | देखना   | हो ते   | Ì               |
| ) ॥ का टिकट भैजकर मँगालीजिये.                          |                     |             |         |         |                 |
| मिलनेका                                                |                     |             |         | णदाः    | H.              |
| 1 P PA:                                                | ^ '                 |             | -116.   | . 21    | /41             |

"श्रीवेङ्कटेश्वर्" (स्टीम् ) यन्त्रालय, खेतवाडी—बंबई,